

| 83        | Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 350       | WE CALL REPRESENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Les .     | र्थात नं र र रिटि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 'ABILEARY | Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha  A 9 6 6  A 19 6  A 19 6  A 19 6  A 19 6  A 19 6  A 19 6  A 19 6 6  A 1 |   |
|           | संख्या दिनांक सदस्य संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|           | 5-5 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 |
|           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|           | 1 S. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|           | CC 0. Cyrilled Kongri Collection, Haridator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

# पुरतकालय

गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या ...

आगत संख्या १

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सिहत 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

### प्रतकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या...

आगत संख्या..

पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwark

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ELLE ANT 1861 11 12 VALUE 1863 120/28A11va CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwark

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

83/85

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddkenta (Gangotri Gyaan Kosha CC<sub>2</sub>0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

# सीताचरित

श्रीसीताजी की जीवन-घटनोस्रों का व्याख्यानपूर्वक वर्णन



इंडियन प्रेस, प्रयाग

द्वितीय संस्करण

सं० १९७० वि०

1913

| मृल्य १। | | सवा रूपया Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Printed and Published by Apurva Krishna Bose, at the Indian Press, Allahabad.

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

# विषयसूची

| संख                                                   | या विषय                                        | पृष्ठाङ्क |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--|
| <b>१</b> —                                            |                                                | . ?       |  |
|                                                       | –पहला काण्ड—जन्म ग्रीर स्वयंवर विवाह           | 8         |  |
| 3-                                                    | -दूसरा काण्ड—रामचन्द्रजी के राजतिलक की तैयारी, |           |  |
| केकयी की कुटिलता, राम-वनवास ग्रीर भरतजी               |                                                |           |  |
|                                                       | का सचा संन्यास                                 | . २३      |  |
| ४—तीसरा काण्ड—विराधवध, पञ्चवटीनिवास ग्रीर सीताहरण स्४ |                                                |           |  |
| <b>x</b> —                                            | 4                                              | १३६       |  |
| <b>E</b> —                                            | _ • • • • • • •                                | १६४       |  |
| ७—छठा काण्ड—रावण-वध, सीता-परीचा, भरत-मिलाप            |                                                |           |  |
|                                                       | श्रीर राजतिलक                                  | १स्२      |  |
| 5-                                                    | -सातवाँ काण्ड— सीतावनवास                       | 228       |  |

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

# भूमिका

गं का त की - कर्म गि से



क्ष्य ज तक, जितना हमने देखा श्रीर सुना, हमें सी स्थ-की समता करनेवाली स्त्री कहीं दिखाई नहीं ति-हमें तो इसमें भी सन्देह है कि भविष्यका ऐसी कोई स्त्री उत्पन्न होगी जो गुर्शों में जन निन्दनी की समता कर सके। हमीं नहीं, बड़े बड़े

प्रतिभाशाली कवि हार कर थक गये, परन्तु उनको भी सीताजी की उपमा कहीं न मिली। इसी लिए महर्षि वाल्मीकि ने सीतादेवी को अनुपमा कहा है। क्या सरलता में, क्या सुशीलता में, क्या सचरित्रता में, क्या पतिपरायणता में, क्या कृतज्ञता में, क्या गम्भीरता में श्रीर क्या सुन्दरता में, सभी बातों में सीतादेवी अद्वितीय थीं। यदि कोई हम से पूछे कि यहाँ सतीशिरोमणि स्त्री कीन हो गई है तो हम उत्तर में कहेंगे कि सीतादेवी। यदि कोई सरलता श्रीर पवित्रता की मूर्तिमती नारी का पता लगाना चाहे तो हमारा संकेत पहले महारानी सीतादेवी की ग्रेगर होगा। यदि कोई यह जानना चाहे कि सबसे ग्रधिक ग्रलीकिक सौन्दर्य्यसम्पन्ना नारी कौन हो गई है तो हम बड़ी प्रसन्नता से उत्तर देंगे कि महाराज रामचन्द्रजी की प्राणेश्वरी सीतादेवी।

''होनहार बिरवान के होत चीकने पात'' इस किंवदन्ती के अनु-सार सीतादेवी बाल्यकाल से ही होनहार प्रतीत होने लगीं। उनके लिए यह बड़े ही सौभाग्य की बात थी कि उनका जन्म राजर्षि जनक जैसे महात्मा के घर हुआ। राजर्षि जनक के घर में लालित और पालित होकर सीतादेवी का स्वाभाविक सारल्य श्रीर सीशील्य श्रीर ात हो गया। महात्मा जनक के उदार भावों का, उनके का, उनके धर्मानुराग और कर्तव्यनिष्ठा का, सीतादेवी के हृदय पर, बचपन से ही बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने लगा। ये सब सद्गुण सीतादेवी में स्वाभाविक रीति से ही विद्यमान थे महात्मा जनक के प्रयत्त सदाचरण से उनके वे सब गुण और भी क प्रकाशित हो गये। राजिष जनक की धार्मिक शिचा ने सीतादेवी खाभाविक सद्गुणों में वह शिक्त डाल दी कि जिससे संसार की समस्त सदाचारिणी सितयों में सीतादेवी का सम्मान सर्वोच्च हो गया।

सबसे बड़े सौभाग्य की बात सीतादेवी के लिए यह हुई कि उनके अनुरूप ही उनको स्वामी मिले। ऐसे अनुकूल शोभाधाम मनोभिराम रामचन्द्रजी को पति पाकर सीतादेवी का सौभाग्य सौ गुना हो गया। ऐसे गुणाभिराम स्वामी के हाथ में स्रात्म-समर्पण कर के सीतादेवी कृतकृत्य हो गईं। उन्होंने अपने स्वामी की कैसी सेवा की, उनका कितना मान किया श्रीर उनके श्रानन्द के लिए उन्होंने कितना कष्ट सहा—इत्यादि वातों के वतलाने की यहाँ स्रावश्यकता नहीं। इन सब बातों का प्रत्यच्च प्रमाण उनके जीवन की प्रत्येक घटना के पढ़ने से विदित हो जायगा। वे पित को ही अपना इष्टदेव, पित को ही अपना आराध्य देव और पति को ही अपना सर्वस्व मानती थीं। पित के सुख में ही वें अपना सुख और उनके दुःख में दुःख समभती थीं। सीतादेवी ग्रीर रामचन्द्रजी दोनों दम्पती एक-मन, एक-संकल्प श्रीर एक-प्राण थे। दोनों ही धर्मानुरागी, दोनों ही सत्यवादी, दोनों ही विशुद्ध-स्वभाव श्रीर दोनों ही साधुशील थे। दोनों ही श्रलीिकक गुणों की खान थे; दोनों ही जगत् में मानी सीन्दर्य ग्रीर लावण्य के मूर्तिमान् उदाहरण थे। इसी का नाम ग्राध्यात्मिक सम्मिलन है ग्रीर इसी की शास्त्रकारों ने वास्तविक विवाह बतलाया है।

### ( 3 )

सीतादेवी अनन्त गुणों की आधारभूता थीं । उनके गुणों का वर्णन हम कहाँ तक करें। जिस समय उनके स्वामी की वनवास की आज्ञा मिली और उन्होंने सुना, उस समय, उन्होंने जो दुष्कर कर्म किया, अपने पातिव्रत धर्म का जो सच्चा प्रेम दिखलाया वह किसी से छिपा नहीं है। एक राजदुलारी और राजपते हू का, राजसी सुखिन को त्याग कर, अपने धर्म के पालन करने के लिए, पति-देव के साथ, दो चार दिन के लिए नहीं, पूरे चौदह वर्ष के लिए, वन को निकल जाना साधारण बात नहीं है।

सीतादेवी ने पतिदेव के साथ वन में रह कर वड़ी उत्तमता से अपने कर्तव्य का पालन किया। सीतादेवी कहा करती थीं कि पति-देव के चरणकमलों के दर्शन करने से मुक्को जो आनन्द मिलता है वह अनिर्वचनीय है। पतिदेव के साथ वे वन को अयोध्या से भी अधिक सुखदायक समक्तिती थीं। जब रामचन्द्रजी ने वन के दुःखों का वर्णन करके उनको समक्ताया था तब उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया, वह भारतवर्ष की ललनाओं के ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा था कि हे नाथ, आप के बिना मुक्को अयोध्या नरक और आप के साथ वन में रहना खर्ग के समान है। उनका सिद्धान्त था कि स्त्री के लिए पति को छोड़ कर और कोई आराध्य देव नहीं है। पति ही स्त्रियों का पूज्य देव, वही व्रत, वही नियम और वही तीर्थरूप है। उनका यह निश्चय था कि जो स्त्री पति देव का निरादर करके नाममात्र के किल्पत देवों का पूजन करती हैं और चेतन तीर्थरूप पति को छोड़ र जड़ तीर्थों के लोभ में अटन करती हैं वे घोर पाप की भागिनी होती हैं। पतिव्रता स्त्रियाँ अपने पति को ही सर्वस्व मानती हैं।

रावण के पंजे में फँस कर भी सीतादेवी ने अपने धर्म की रत्ता रिक अपने आत्मिक वल का बहुत ही अच्छा परिचय दिया है। रावण ने सीतादेवी को अनेक प्रलोभन दिये, नाना प्रकार के लालच दिखलाये और बहुत कुछ डराया धमकाया, परन्तु वे अपने धर्म से लेशमात्र भी विचलित न हुई । "धर्मी रचित रिचतः" के अनुसार, अन्त में सीताजी के धर्म-बल ने ही उनकी रचा की। उनके धर्म ने ही उनकी विपत्ति के महा-सागर से पार किया।

सीतादेवी में ग्रीभमान नाम को भी न था। वे सब के साथ यथोचित वर्ताव करती थीं। उन्होंने कभी किसी को रुष्ट नहीं किया। ग्रीम स्वामी के ग्रीतिरिक्त उन्होंने कभी किसी पुरुष की ग्रीर कुभाव से ग्रांख उठा कर नहीं देखा। ईश्वर की क्रिंग से उनके सारे ही कुटुम्बी धर्मात्मा ग्रीर सदाचारी थे। एक लच्मणजी को ही देखिए। वाल्मीकिरामायण में लिखा है कि लच्मणजी ने कभी सीताजी का कोई ग्रंग नहीं देखा। चरणों के ग्रीतिरिक्त उन्होंने सीताजी के किसी ग्रंग पर कभी दृष्टिपात नहीं किया। उसके प्रमाण में ऋष्यमूक पर्वत की उस कथा को याद कीजिए, जब सीताजी के ग्राभूषणों की परीचा लच्मणजी से कराई गई थी। उस समय लच्मणजी ने सीतादेवी के पैर का केवल एक ग्राभूषण पहचाना था। हाथ के कंकण को देख कर उन्होंने कहा था कि में इसको नहीं पहचानता! वात यह है कि जैसी ग्रुद्धाचारिणी, पित्रत्रस्वभावा ग्रीर पित्रत्रता सीतादेवी थीं उसी प्रकार क्या पित ग्रीर क्या देवर, उनके सारे ही सम्बन्धी धर्मात्मा ग्रीर सदाचारी थे।

पतित्रता नारी, पित के द्वारा कितना ही कष्ट पहुँचने पर भी, कभी अपने मन में विकार नहीं उत्पन्न करती। पित चाहे कुछ कहे, पर साध्वी स्त्री उलट कर पित को कभी उत्तर नहीं देती। पितत्रता नारी पितदेव की सेवा-शुश्रूषा अपने हाथ से करने में अपना परम सौभाग्य समकती है।

### ( 4)

ये

î

T

T

सीतादेवी के हृदय में धर्म की रचा का भाव, कर्तव्य-पालन का उत्साह बहुत ही प्रबल था। जिस समय सीतादेवी गर्भवती थां उस समय लोकिनन्दा के भय से रामचन्द्रजी ने उनको वन में त्याग दिया था। अपने त्याग की बात सुन कर सीतादेवी ने लच्मणजी से जो कुछ कहा उसको सुन कर पाठक-पाठिकागण सीतादेवी की महानुभावता का अनुमान कर सकते हैं। उन्होंने गंगा के तट पर लच्मणजी से कहा था "पित ही स्त्री का देवता, पित ही बन्धु और पित ही गुरु होता है। अत्राप्व यदि मेरे प्राण्दान से भी पित का मङ्गल होता हो तो में सहर्ष प्राण् देने को तैयार हूँ।"

इसी प्रकार सीताजी ने अपना सारा जीवन धर्म-कर्म और कर्तव्य-पालन में ही व्यतीत किया। उन्होंने कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं खोया। वे सदा कुछ न कुछ काम किया करती थीं। वे अपने सब कामों में धर्म, सत्य और न्याय का विचार तथा ध्यान रक्खा करती थीं। उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा कभी अधर्म और अन्याय नहीं किया। उनमें कितने ही ऐसे गुण थे कि जिनसे दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। उनकी सुशीलता से सब स्त्रियाँ उनकी मुट्ठी में रहा करती थीं। उनका सम्भाषण बड़ा कोमल, मधुर और प्रिय होता था। उन्होंने अप्रियभाषण से कभी किसी के चित्त को नहीं दुखाया।

यहाँ पर कोई कह सकता है कि जब रामचन्द्रजी मारीच के पीछे दूर चले गये थे तब सीताजी ने अनेक कहनीं बिनकहनी बातों से लच्मण्जी का चित्त दुखाया था। परन्तु, यदि विचार कर देखा जाय तो उसमें भी कुछ रहस्य अवश्य था। सीताजी के हृदय में रामचन्द्रजी के प्रति प्रेम की अधिकता ने ही उनसे उस समय ऐसा कहलवा दिया। उस घटना से भी यही विदित होता है कि वे रामचन्द्रजी को बहुत चाहती थीं। अपने प्राणेश्वर पर आपत्ति आने की शंका से यदि

### ( ६ )

सीताजी ने घबरा कर लच्मणजी की दो चार मर्मभेदी बाते सुना भी दीं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वह सब सम्भव था, स्वाभाविक था और उनके अनुरूप था।

ऐसी जगन्मान्या, त्रिभुवनसुन्दरी, सचिरित्रा, सतीयूर्धन्या, धन्य जानकी देवी के पावन और अनुकरणीय चिरत के सुनने की किस स्त्री अथवा पुरुष के हृदय में इच्छा उत्पन्न न होगी ? सर्वगुणाह्या सीतादेवी के सद्गुणों की सुन कर सभी सज्जन स्वर्गीय सुख का अनुभव करने लगते हैं। उनकी इसी परमपावनी गुणावली ने हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर हमकी "सीताचिरत" लिखने के लिए प्रेरित किया था। यद्यपि सीताजी के चिरत से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक पुस्तके अनेक भाषाओं में लिखी जा चुकी हैं, परन्तु जिस ढंग से हमने यह सीताचिरत लिखा है, इस ढंग की कोई पुस्तक, जहाँ तक हम जानते हैं, अभी हिन्दी में नहीं बनी। बनी हो तो हमारे देखने में नहीं आई। हाँ, बँगला में 'सीता' नाम की एक किताब बहुत अच्छी लिखी गई है। उसकी हमने पढ़ा और उसका ढंग भी हमकी बहुत पसन्द आया। हमारा यह 'सीताचिरत' बँगला 'सीता' के ढंग पर, वाल्मीकिरामायण के आधार पर, लिखा गया है।

जहाँ कहीं हमने वाल्मीकिरामायण के श्लोकों का हिन्दी अनुवाद मात्र दिया है वहाँ उस अनुवाद पर हमने " यह चिह्न कर दिया है और साथ ही काण्ड और सर्ग की संख्या भी देदी है। कहीं कहीं अत्युपयोगी श्लोक भी हमने ज्यों के त्यों रख कर उनका सरल हिन्दी में अनुवाद दे दिया है।

सीतादेवी का चरित स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। स्त्रियों के लिए यदि कोई चरित ब्रादर्श हो सकता है तो वह सीता-चरित ही है। सीताजी का समस्त चरित उपदेश से भरा पड़ा है। ( 0 )

उनके जीवन की एक एक घटना से ख्रियाँ वहुत कुछ शिचा प्रहण कर सकती हैं। ख्रियों के लिए जिन गुणों की त्रावश्यकता होती है वे सब गुण सीतादेवी में विद्यमान थे। त्रतएव उनके चरित की पढ़ने, समभने त्रीर तदनुकूल शिचा प्रहण करने पर ख्रियाँ सभी उपयोगी गुणों को धारण कर सकती हैं।

श्राज कल स्त्रीशिचोपयोगी हिन्दी-पुस्तकों का श्रभाव देख कर ही हमने यह 'सीताचरित' लिखा है। श्राशा है, भारतवर्षीय ललनायें इस सीताचरित को पढ़ श्रीर समभ कर इससे बहुत कुछ शिचा प्रहण करेंगी।

हम अपना काम कर चुके। स्त्रीशिचोपयोगी उत्तम पुस्तकों का प्रायः हिन्दी में अभाव देख कर हमारे मन में इस पुस्तक के प्रणयन करने की जो प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी वह, ईश्वर की कृपा और इंडियन प्रेस के खामी अथ च हिन्दी-पुस्तकों के परमोत्साही प्रकाशक श्रीमान् बावू चिन्तामणि घोष की सहायता से पूर्ण हो चुकी। अब हिन्दी-पाठकों तथा पाठिकाओं का कर्तव्य है कि वे इस पुस्तक को पढ़ कर इससे उपयोगी शिचा शहण करें।

यदि इस पुस्तक से भारतवर्षीय महिलागण को कुछ भी लाभ पहुँचा तो हम इतने से ही अपने अम को सफल समभेंगे।

लेखक।

इ कर । कहीं सरल

सुना भी

ाभाविक

, धन्या

नी किस

ाणाच्या,

ख़ का

ने हमारे

प्रेरित

असेक

ढंग से

हाँ तक

खने में

ग्रच्छी

बहुत

ग पर.

गनुवाद

ं हैं । । सीता-ा है । Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

# सीताचरित

## पहला कागड

# जन्म और स्वयंवर विवाह



💢 स प्रदेश को ब्राजकल तिरहुत कहते हैं ब्रीर जहाँ त्राजकल दरभंगा है वही प्रदेश, उसी के त्रास पास की जगह, पहले मिथिला कहलाती थी। इसी मिथिला प्रदेश में पहले बड़े बड़े प्रतापी राजा राज्य करते थे। मिथिला प्रदेश के प्राचीन राजाओं का

वंश बहुत ही उच, प्रतिष्ठित ग्रीर सुविख्यात था। इस वंश का ग्रादि-पुरुष निमि था। यही इस वंश का पहला ग्रीर प्रतिष्ठित राजा था। इसी लिए इस वंश का नाम निमिवंश कहलाता है। उन्हीं महात्मा निमि के मिथि ग्रीर मिथि के जनक नामक पुत्र हुए । इन्हीं के नाम पर मिथिला के समस्त राजपुरुष जनक कहलाये।

जिस समय अयोध्याधीश महाराज देशरथ अपने शुभ जन्म-कर्मों से साधारणतया समस्त ग्रार्यभूमि को ग्रीर विशेषतया ग्रवधप्रान्त को कृतार्थ ग्रीर पवित्र कर रहे थे, उसी समय मिथिलाधिपति महाराज जनक अपने पवित्र राजसिंहासन पर विराजमान होकर अपने कुल की मानमर्यादा बढ़ा रहे थे । महाराज जनक महाविद्वान, महाज्ञानी श्रीर जितेन्द्रिय थे। उनकी धार्मिकता श्रीर उनकी सचरित्रता समस्त भूमण्डल में छा रही थी। वे अपने समय के समस्त राजाओं में इतने अधिक तत्वज्ञानी ये कि इसके लिए ऋषि-मण्डली ने उनको

### सीताचरित।

राजर्षि की उपाधि से अलङ्कत किया था। वास्तव में वे धर्म और न्याय दोनों ही बातों के उत्तम ज्ञाता थे। इस बात का टढ़ प्रमाण इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि अनेक ब्राह्मण, ऋषि-मुनि उनसे तत्त्वज्ञान सीखने के लिए और अपनी शङ्काओं का समाधान करने के लिए दूर दूर से उनके पास त्र्याया करते थे। एक चत्रिय राजा के पास ऋषि-मुनियों को ज्ञान सीखने के लिए त्र्याना क्या इस बात को सिद्ध नहीं करता कि उस समय राजिष जनक अद्वितीय तत्त्वज्ञानी श्रीर महाविद्वान थे ? यही कारण था कि वे सदेह होने पर भी विदेह कहलाये। सारांश यह कि वे देह-परायण न थे, इन्द्रियों के वशी-भूत न थे और काम-वासनाओं के जाल में फँसे हुए न थे। वे सर्वथा तृष्णारहित थे। परन्तु ऐसी दशा में भी वे प्रजापालन और राजकार्य की देख-भाल बड़ी उत्तम रीति से करते थे। ऐसे तत्त्वज्ञानी के द्वारा राजकार्य का ऐसी उत्तम रीति से निर्वाह होता देख कर सब लोग चिकत होते थे। अनेक देश-देशान्तरों से बहुत से ब्रह्मज्ञानी ऋषि-मुनि राजर्षि जनक की सभा में स्रा स्रा कर उनके साथ स्रनेक गूढ़ विषयों पर वार्तालाप किया करते थे। राजा जनक की विद्वत्ता श्रीर सौजन्य को देख कर सब लोग बहुत श्रानिन्दत होते थे।

जिन जगन्मान्या ग्रसामान्या नारी का जीवनचरित हम यहाँ लिखते हैं वह नारिकुलभूषण सतीशिरोमणि श्रीसीताजी उन्हीं महाराज जनक की पुत्री थीं। राजिं जनक ने ग्रपनी कन्या को ऐसे लाइ-चाव से पाला पासा कि वे चन्द्रमा की कलाग्रें। की तरह प्रतिदिन बढ़ने लगीं। जिस तरह पतले पतले बादलों में से चन्द्रमा की श्वेत ग्रीर चार चमक दिखाई दिया करती है उसी तरह आयु के बढ़ने पर श्रीसीताजी के सुकोमल शरीर में रूपलावण्य की भलक दिखाई देने लगीं। उस समय श्रीसीताजी के रूपलावण्य को देख कर नागरिक

#### पहला काण्ड।

श्रीर

माग

नसे ने के

ा के

को

गनी

बंदेह

शी-

। वे

ग्रौर

ानी

कर

ानी ।

नेक

ता

हाँ

ाज

ड़-

देन

वेत

पर

हेने

क

जन मन में कहते थे कि यह जनक महाराज की पुत्री साधारण कन्या नहीं, किन्तु महातेजिस्विनी कोई देवकन्या है। श्रीसीताजी के अली-किक सीन्दर्य, शान्तस्वभाव, सरलता, कोमलता आदि सद्गुणों को देख कर सब लोग यही कहते थे कि यह राजकन्या नहीं, किन्तु महा प्रतापशालिनी देवकन्या है। उनके ऐसा समभने का कारण भी था। वह यह कि जैसे गुण श्रीसीताजी में थे वैसे और किसी प्राकृत कन्या में नहीं दिखाई देते थे।

कुमारी सीताजी का स्वभाव ऐसा कोमल, ऐसा मधुर और ऐसा सर्वप्रिय था कि उसको देख कर यही कहना पड़ता था कि माना जनक महाराज के राजमहल में स्वर्ग से अमृत की वूँद टपक पड़ी है। राजर्षि जनक की राजसभा में जितने बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि, मुनि त्राते थे उन सब ने सीताजी के पवित्र स्वभाव श्रीर अनुपम रूपला-वण्य को देख कर उनकी बहुत बड़ाई की। राजर्षि जनक प्राय: प्रतिदिन ऋषि-मुनियों के साथ सभा में बैठ कर परमार्थ-तत्त्व का विचार किया करते थे। हम पहले लिख चुके हैं कि उनकी सभा में प्रायः प्रतिदिन दूर दूर से अनेक तपस्वी आया करते थे। उन वन-वासी ऋषि-मुनियों के मुँह से तापस त्राश्रमों का वर्णन सुनते सुनते सीताजी के कोमल हृदय में उन ग्राश्रमों के दर्शन करने की लालसा उत्पन्न होने लगी। पवित्र ऋषिकन्यात्रीं श्रीर ऋषिपित्नियों के साथ वन में निवास ग्रीर विहार करने की लालसा उनके जी में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। सीताजी के भीतरी भाव का अनुमान करके दूरदर्शी तपस्वियों ने कहा कि यह कन्या कभी न कभी अपने पति के साथ वन में अवश्य निवास करेगी। वास्तव में सीताजी के स्वभाव का भुकाव बचपन से ही प्राकृत शोभाग्रों के देखने की ग्रोर ग्रधिक था। उनको जित्रा स्रानन्द प्राकृतिक सौन्दर्य देख कर प्राप्त होता था, उतना श्रीर किसी वस्तु की देख कर नहीं होता था। यही कारण था कि सीता देवी चौदह वर्ष तक अपने स्वामी के साथ वन में रहने श्रीर वहाँ के मनोहर प्राकृत दृश्यों को देखने पर भी तृप्त नहीं हुई थीं। प्राकृत सौन्दर्य की देख कर उनके मन में इतना आनन्द होता था कि उसके सामने स्वर्ग का सुख भी किसी गिनती में न था। दुर्गम वनीं, भयंकर गुफाश्रों श्रीर उरावनी निदयों की देख कर भी सीताजी के मन में कभी उर नहीं पदा हुआ। उनकी देख कर उनके मन में एक प्रकार का आनन्द ही होता था। पृथिवी के सौन्दर्य की देख कर ती उनकी इतना आनन्द लाभ होता था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किवयों ने तो यहाँ तक लिखा है कि पृथ्वी के सौन्दर्य को देख कर जितना अनुराग सीताजी के मन में होता था उतना अनुराग श्रीर किसी के मन में कभी नहीं देखा गया। कहीं इसी धरानुराग प्रियता के ही कारण तो सीताजी पृथ्वी माता की प्यारी पुत्री नहीं प्रसिद्ध की गई ?

सीताजी की जीवनसम्बन्धिनी घटनाश्रों को श्राद्योपान्त देखने से बहुत से लोग यह कह देते हैं कि विधाता ने सीताजी को घोर दुःख सहन करने के लिए ही पैदा किया था। परन्तु हमारी सम्मित ऐसा कहने वालों के विरुद्ध है। हमारी सम्मित में तो परमात्मा ने सीताजी को फले-फूले वृचों के सुन्दर वन में हिरिनयों के साथ क्रीड़ा करने श्रीर भोले स्वभाववाली तापस कन्याश्रों के साथ वन वन में विहार एवं श्रमण करने के लिए ही पैदा किया था। हमें श्रनुमान होता है कि यदि विधाता सीताजी को मिण-रह्मादि ऐश्वर्य-पदार्थों से भरे हुए राजमहलों में पैदा न करके हरे भरे श्रीर फले फूले वृचोंवाले मृगपित्त-सेवित किसी निर्जन वन्य श्राश्रम में पैदा करता तो इतने से ही सीताजी श्रपने जीवन को सफल समभ लेतीं। परन्तु परमेश्वर को ते। उन्हें

#### पहला काण्ड।

रगा

हने शें।

कि

नों,

के

एक

तो

जा

को

राग

ाग-

ाहीं

से

:ख

सा

जी

रने

हार

कि

हए •

च्-

जी

<sub>ग्निहें</sub>

हृदय को कँपानेवाली कठिन अग्नि-परीत्ता में उत्तीर्ण करके संसार को यह दिखलाना था कि पातित्रत धर्म का कैसा अद्भुत माहात्म्य है। धन्य है उन सतीशिरोमणि श्रीसीताजी को कि जिन्होंने अपने धर्म की रत्ता करके स्त्री-जाति मात्र के गौरव को बढ़ाया। इसी धर्म-रत्ता के कारण आज तक सीता देवी का नाम संसार भर की सती-नारियों में सबसे पूज्य गिना जाता है। अस्तु।

वचपन से ही सीताजी के गुणों की चारों श्रोर प्रशंसा होने लगी। ऋषि-मुनि लोग सीताजी के शुभ लच्चणों को देख कर उनके सीभाग्य की प्रशंसा करने लगे। राजर्षि जनक श्रपनी प्यारी पुत्री की ऐसी प्रशंसा सुन कर बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय सीताजी ने शैराव श्रवस्था से किशोरावस्था में पदार्पण किया उस समय उनकी वैसी ही शोभा हुई जैसे श्रन्थकार श्रीर प्रकाश के मिलने पर उपा की होती है। मलयाचल के पवनस्पर्श से जैसे फूल की कलियाँ धीरे धीरे खिलने लगती हैं वैसे ही, पिता की संरचकता में, सीताजी का मनामुकुल भी खिलने श्रीर प्रसन्न होने लगा।

जैसे फूल के खिलने से कुछ ही देर पहले उसकी कोमल पंखड़ियों में एक तरह की अनिर्वचनीय शोभा छिपी रहती है वैसे ही सीताजी के भविष्यमाण चित्र और कोमलता आदि सद्गुण बड़े ही मधुर दिखाई पड़ने लगे। अब राजिष जनक को रात दिन यही चिन्ता रहने लगी कि यह पुत्रीरत्न किस पुण्यशाली वर के हाथ में सौंपा जाय।

विधाता की लीला बड़ी विचित्र है। उसका बनाया हुन्ना संसार सदा समानरूप नहीं रहता। इसमें बेचारे विधाता का भी कुछ न्नप-राध नहीं। ईश्वर की प्रकृति—माया—का स्वभाव ही ऐसा है। वह कभी एक सी रह ही नहीं सकती। जब जड़ प्रकृति की यह दशा है—उसमें इतनी न्नशिथरता है—तब चेतन जीवें का तो कहना ही

क्या। उनमें तो जितनी अस्थिरता हो उतनी ही कम है। प्रकृति की इसी परिवर्तनशीलता के कारण ही प्राचीन काल में और वर्तमान काल में आकाश पाताल का सा अन्तर है। अस्यन्त प्राचीन काल की वातों को जाने दीजिए, सी पचास वर्ष पहले जो समय था वह अब कहीं नाम को भी नहीं दिखाई देता। यही क्यों, किन्तु यह कहना चाहिए कि जो कल था सो आज नहीं और जो आज है वह कल न होगा। इस समय हम और सब बातों को छोड़ कर एक विवाह-संस्कार पर ही कुछ विचार करते हैं।

पाणिश्रहण की जो रीति श्राज कल इस देश में प्रचलित है वह प्राचीन काल में नहीं थी। प्राचीन काल में विवाह की प्रथा कुछ श्रीर ही थी। उस समय श्राजकल की तरह माता-पिता श्रपनी पुत्री की श्रांख मीच कर नहीं दे डालते थे। वे पहले कन्या की योग्यता, गुण, कर्म, स्वभाव के श्रनुसार वैसे ही समगुणी वर की खोज करके उसके साथ पुत्री का विवाह करते थे। पहले यह भी रीति देखने में श्राती है कि वर का देखना भालना श्रीर उसकी स्वीकार या श्रस्वीकार करना कन्या की सम्मति के उपर ही श्रवलम्बित रहता था। पहले कन्या जिस वर को श्रपने गुण-कर्म-स्वभाव के श्रनुकूल समभती थी उसी को स्वीकार करके, श्रपने माता-पिता के श्राज्ञानुसार, उसके साथ विवाह करलेती थी। इसी रीति को स्वयंवर कहते हैं। भारत-वर्ष में पहले प्राय: चित्रयों में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी।

प्राचीन काल में बल और वीरता का भी विशेष आदर था। यहाँ तक कि कन्यायें भी बलहीन और भीरु पुरुष के साथ विवाह कराना अच्छा नहीं समभती थीं। अच्छा क्या नहीं समभती थीं, बल और वीरता के सामने, भरी सभा में, उनका तिरस्कार करती थीं। पहले स्वयंवर के लिए बड़े समारोह के साथ एक सभा होती इसी

को

को

जा

मय

कुछ

वह ग्रीर को

ाुग, सके

गती

कार

हले थी

सके

रत-

या ।

वाह यों, रती



सीतास्वयंवर ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

थी। उसमें बलवानों श्रीर शूर-वीरों की परीचा ली जाती थी। जो कोई उस परीचा में उत्तीर्ण हो जाता था उसी को कन्यारत उपहार में मिलता था। पहले कन्या का मूल्य बल ही था। श्राजकल की तरह लोग श्रपने चेतन सुवर्ण को जड़ सुवर्ण के बदले में यां ही श्रांख बन्द करके नहीं दे डालते थे। पहले लोग चेतन सुवर्ण के लिए चेतन सुवर्ण की ही खोज करते थे। श्रस्तु।

राजिष जनक ने भी, उस समय की प्रेया के अनुसार, बल-वीर्य्य की परीचा में उत्तीर्ण होनेवाले वीर पुरुष के साथ ही सीताजी का विवाह करना निश्चित किया। कारण यह कि सीताजी की भी स्वयं इच्छा महावली और शूरवीर पुरुष के साथ ही विवाह करने की थी।

एक समय प्रजापित दत्त ने युझ किया। उसमें बड़े बड़े देवगण, ऋषिगण श्रीर मुनिगण निमन्त्रित किये गये। यज्ञारम्भ के समय निमन्त्रित सभ्य श्राने लगे। उस यज्ञ में न जाने क्यों, दत्त ने त्रिपुरारि शिवजी महाराज के पास निमन्त्रण नहीं भेजा। जब यह समाचार शिवजी ने सुना तब उन्होंने कुद्ध होकर दत्त के यज्ञ का विध्वंस करना चाहा; इसलिए त्रिशूलधारी शिवजी महाराज क्रोध में भरे हुए यज्ञविध्वंस के लिए चले। उस समय उनके पास एक बहुत भारी धनुष था। उसी महाधनुष को हाथ में लेकर शिवजी ने देवताश्रों से कहा—''देवगण ! तुमने भी मेरे बुलाने के लिए दत्त को सम्मित नहीं दी श्रीर यज्ञ में मेरा सम्मान नहीं होने दिया। इसलिए में तुमको श्रमी नष्ट किये डालता हूँ।'' शिवजी के मुख से ऐसे उप्रवाक्य निकलते ही देवगण उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति को सुन कर शिवजी देवगणों पर प्रसन्न हो गये। उन्होंने प्रसन्न हो कर वह महाधनुष देवताश्रों को दे दिया। उसी महाधनुष को देवताश्रों ने राजिष

जनक के पूर्व पुरुषों के यहाँ रख दिया था। उसी धनुष की बात को याद करके राजर्षि जनक ने प्रतिज्ञा की कि ''जो शूरवीर इस धनुष की प्रत्यञ्चा को चढ़ा कर इस पर बाग चला सकेगा उसी वीर-पुङ्गव के साथ में अपनी प्यारी पुत्री सीता का विवाह करूँगा।

जब सीताजी की अवस्था विवाह-योग्य हुई तब उनके सीन्दर्य ग्रीर गुणों की प्रशंसा सुन सुन कर दूर दूर से बहुत से राजा ग्रीर ग्रीर राजकुमार, उनके साथ विवाह करने की इच्छा से, जनकपुर में ग्राने लगे। परन्तु सीताजी तो वीर्य्यशुल्का थीं। उनका मूल्य तो बल था। इसलिए राजिं जनक ने किसी की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग अपना सा मुँह लेकर उलटे चले गये। जिन लोगों ने राजा की प्रतिज्ञा सुनी वे धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाने का उद्योग करने लगे। परन्तु धनुष इतना भारी था कि उस पर प्रत्यञ्चा चढ़ा कर बाण चलाने की बात तो अलग, उसे कोई उठा भी न सका। जब बढ़े बढ़े वीरम्मन्य राजा लोग धनुष के उठाने में असमर्थ रहे तब राजा जनक ने अगत्या उनको भी सूखा उत्तर दे दिया ग्रीर वे भी हताश हो कर चले गये।

इसी घटना के कुछ दिन पीछे सुधन्वा नामक एक महापराक्रमी राजा ने ग्राकर राजिं जनक की राजधानी की घेर लिया। उसने राजिं जनक के पास एक दूत भेज कर कहलवाया कि तुम बहुत जल्द महादेव के धनुषसिहत सीता को हमारे पास भेज दो। राजिं जनक ने उसकी प्रार्थना ग्रस्वीकार की। यह बात राजा सुधन्वा की बहुत बुरी लगी। दोनों का मन फट गया। लड़ाई छिड़ गई। उनमें परस्पर बहुत दिन तक घोर युद्ध हुग्रा। सुधन्वा मारा गया। राजिं जनक की जीत हुई। राजिं जनक ने सुधन्वा का राज्य ग्रपने ग्रिधकार में करके फिर ग्रपने छोटे भाई महाराज कुशध्वज को दे दिया।

#### पहला काण्ड।

सुधन्वा का पराजय सुन कर अन्यान्य राजगण भी राजिं जनक के साथ अनवन रखने लगे। वे अपने जी में सोचने लगे कि राजा जनक ने हम लोगों का तिरस्कार करने के लिए ही ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है। सारांश यह कि इसी बात को सोच कर बहुत से राजा लोग इकट्ठे होकर मिथिलापुरी पर चढ़ आये। उन्होंने भी आ कर यही उद्घोषणा की कि या तो सीता हमको दी जाय और या हमारे साथ युद्ध किया जाय! राजा जनक भी साधारण पुरुष न थे। वे भी महाबली थे। वे अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने उन सब राजाओं का तिरस्कार करके उनको कहला भेजा कि बहुत अच्छा, हम तुम्हारे साथ युद्ध करने को तैयार हैं, परन्तु अपने बचनों को मिथ्या करके हम तुमको सीता नहीं दे सकते। सारांश यह कि युद्ध ठन गया। कोई एक वर्ष तक बराबर युद्ध होता रहा। अन्त में राजा लोग हार गये। राजिं जनक की जीत हुई। इस घोर युद्ध में विजय प्राप्त करके राजिं जनक को आनन्द तो बहुत हुआ परन्तु तब से उनके मन में यही चिन्ता रहने लगी कि हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी?

कुछ दिन पश्चात् राजिष जनक ने एक यज्ञानुष्ठान ग्रारम्भ किया। उस यज्ञोत्सव में ग्राने के लिए उन्होंने नाना देशों से ग्रनेक मृषि-मुनियों ग्रीर तपिस्वयों को निमन्त्रण भेजा। दूर दूर से ग्रनेक मृषि-मुनियों ग्रीर विद्वान् ब्राह्मण उस यज्ञोत्सव में ग्राकर सिम्मिलित हुए। उस समय यज्ञभूमि की शोभा देखने ही योग्य थी। कहीं वेदपाठी वेदध्विन कर रहे थे, कहीं होता लोग स्वाहा कह कह कर प्रज्विलत ग्रिमिकुण्ड में सुगंधित चरु की ग्राहितियाँ डाल रहे थे। कहीं दर्शक लोग बैठे हुए यज्ञकमी ग्रीर महातेजस्वी मृषि-मुनियों के दर्शन करके ग्रपने जन्म को सफल कर रहे थे। राजिष जनक यज्ञानुष्ठान ग्रीर ग्रागत महाशयों के स्वागत करने में निमग्र हो रहे थे। उसी समय उनके कानों में समाचार

£

त को धनुष पुडुव

दर्य श्रीर

र में वल

या। एजा

गे।

बाग्ग बड़े

नक कर

हमी सने

हुत तर्षि

को

नमें वि

नार

पहुँचा कि अपने शिष्यों के साथ महर्षि विश्वामित्र जी भी यज्ञोत्सव में आकर सिम्मिलित हुए हैं। इतना सुनते ही राजर्षि जनक अपने पुरोहित और मिन्त्रियों को आगे करके विश्वामित्रजी से मिलने को चले। राजर्षि ने देखते ही महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया और यथोचित रीति से अर्घ्य-पाद्य देकर बैठने के लिए आसन दिया। दोनों मिल कर परस्पर बड़े आनिन्दत हुए। कुशलप्रश्न के परचात् महर्षि विश्वामित्र राजा जनक के दिये हुए आसन पर बैठ गये। उनके बैठ जाने पर राजा जनक तथा अन्यान्य लोग भी वहीं बैठ गये।

महर्षि विश्वामित्र की शिष्यमण्डली के बीच में बैठे हुए वे धनुर्धारी बीर कुमारों को देखकर राजर्षि जनक के मन में बहुत त्राश्चर्य हुत्रा। त्राश्चर्य की बात ही थी । मृगचर्मधारी, फलाहारी एवं वनविहारी तपस्वियों के बीच में प्रासादविहारी, शस्त्रास्त्रधारी कुमारों का वीरवेश से सुसज्जित होकर वैठना सर्वथा आश्चर्य की बात है। उनके मुखारविन्द पर कोमलता के ऋतिरिक्त चात्र तेज जाज्वल्यमान हो रहा था। उनका विक्रम सिंह के समान था। मस हाथी के समान उनकी चाल थी स्रीर देवतास्रों के समान उनका दिव्य सौन्दर्य भालक रहा था । उनके रूप-लावण्य को देख कर राजर्षि जनक मन में सोचते थे कि मालूम होता है ये दो देव स्वर्ग मे पृथ्वीतल पर त्रवतीर्ण हुए हैं। तारागर्णां से भरे हुए त्राकार्ण की जैसी शोभा चन्द्र श्रीर सूर्य्य से होती है वैसी ही शोभा उस सम्ब उन दोनों कुमारों से ऋषिमण्डली की हो रही थी। उन दोनों कुमारी की श्रद्भुत सुन्दरता को देखकर राजर्षि जनक ने बड़ी नम्रता <sup>है</sup> भगवान् विश्वामित्र से पूछा—हे तपोधन ! ग्रापकी शिष्य-मण्डली में जो ये दो वीर कुमार विराजमान होकर मण्डली की शोभा बढ़ी रहे हैं, ये कौन हैं ? किनके पुत्र हैं ? ग्रीर कहाँ के निवासी हैं !

#### पहला काण्ड।

सुकोमलचरण कुमार त्रापके साथ ऐसे दुर्गम मार्ग में किस कारण अमण कर रहे हैं ? कृपा करके यह सब वृत्तान्त मुक्त से वर्णन कीजिए ? मैं उसके सुनने के लिए ग्रत्यन्त उत्किण्ठित हो रहा हूँ।

राजिष जनक के पूँछने पर महिष विश्वामित्र ने कहा—
"राजन, ये दोनों राजकुमार अयोध्यानरेश महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र हैं। आपने भी सुना होगा कि राजा दशरथ ने वृद्धावस्था में पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा चार पुत्र प्राप्त किये थे। उनकी ज्येष्ठ महारानी श्रीमती कैशिल्या देवी के गर्भ से यही घनश्याम राम, दूसरी रानी श्रीमती केक्यी देवी के गर्भ से सुशील भरत और तीसरी सुमित्रा देवी के गर्भ से तुल्यरूप यमज लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उत्पन्न हुए थे। ये जो राम के समीप गौरवर्णवाले राजकुमार बैठे हैं यही लक्ष्मण हैं। ये चारों भाई प्रियदर्शन, मधुरभाषी, सुशील, विद्वान और धनुर्वेद के अत्युत्तम ज्ञाता हैं। इनमें पारस्परिक आतृप्रेम अद्भुत और अनुपम है। इतने पर भी लक्ष्मण रामचन्द्र के साथ और शत्रुघ्न भरत के साथ विशेष स्नेह रखते हैं। ये जैसे ही शान्त और सुशील हैं वैसे ही महावली और महापराक्रमी हैं।

"राजन, अब तुमको यह तो ज्ञात हो चुका कि ये राजकुमार कीन हैं, कहाँ के हैं और किसके पुत्र हैं । अब इनका मेरे साथ आने का कारण सुनिए। कुछ दिन की बात है कि मैंने एक यज्ञानुष्ठान आरम्भ किया। परन्तु मारीच आदि भयङ्कर राच्चसों ने आकर मेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। एक बार नहीं, उन्होंने कई बार ऐसा किया। जब उन राच्चसों के आक्रमणों से मेरा सारा आश्रम व्याकुल हो उठा, आश्रमनिवासी समस्त ऋषि-मुनि यज्ञकार्य्य के करने में असमर्थ हो गये तब, मैं अंपनी सहायतार्थ इन्हीं रामचन्द्रजी के मारने के लिए अयोध्या गया। वहाँ जाकर मैंने राच्चसों के मारने के

व में

ाहित

जिपि

ते से

रस्पर

जनक

तथा

दो दो

बहुत

ाहारी

ब्रधारी

की की

त्र तेज

मस्त

उनका

व कर

वर्ग से

ाकाश

समय

कुमारों

ता से

ण्डली

ं बढ़ा

普!

### सीताचरित।

व

7

f

ंलिए अयोध्याधिपति महाराज दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र को माँगा। उस समय इनकी अवस्था कम होने के कारण महाराज दशरथ इनके देने में त्रानाकानी करने लगे। परन्त उनके कुलगुरु श्रीवशिष्टजी महाराज के समभाने पर उन्होंने रामचन्द्रजी श्रीर लुच्मणुजी को मेरे साथ कर दिया। ये रामचन्द्र जी वडे सुशील, बडे नम्र श्रीर वडे शान्तस्वभाव हैं। पिता की श्राज्ञा पातेही ये श्रपने छोटे भाई लच्मण को साथ लेकर मेरे साथ हो लिये । मार्ग में नाना प्रकार के वन, उपवन, पर्वत, निदयाँ ग्रीर सरोवर इत्यादि ग्रनेक अद्भुत अद्भुत स्थानों को देख कर ये उनके इतिहास जानने के लिए उत्किण्ठित होने लगे। मैंने यथामित बहुत से स्थलों का इतिहास वर्णन करके इनके चित्त को शान्त किया। यद्यपि इसी प्रकार की अनेक ऐतिहासिक कथात्रों के कहने सुनने से इनको मार्ग चलने का छेश अधिक पीड़ा नहीं देता या तथापि मार्गश्रम और भूक-प्यास की बाधा से ये सुकुमार राजकुमार थकही गये। जिस तरह नवीन केले के पत्ते कड़ी धूप श्रीर लूहों के लगने से भुलस जाते हैं वैसेही मार्गजनित श्रम श्रीर भूकप्यास की बाधा से ये दोनों भाई भी व्याकुल हो गये। इनको थका देख कर मैंने सरयू के किनारे इनको बला स्रीर स्रतिबला नाम की दो विद्यायें ऐसी पढ़ाई कि जिनके प्रभाव से अब कभी इन को भूक-प्यास की बाधा नहीं सता सकती श्रीर मार्ग चलने का अम भी ग्रिधिक क्षेराकर नहीं हो सकता।

"फिर हम लोग श्रीभागीरथी गंगा को पार करके एक ऐसे भयंकर निर्जन वन में पहुँचे कि जहाँ भिक्षियों की भनकार के अतिरिक्त श्रीर कुछ सुनाई ही न देता था। उस वन में तरह तरह के पशु-पत्ती घोर नाद कर रहे थे। कहीं मत्त हाथी चिंघाड़ रहे थे, कहीं सिंह गर्ज रहे थे श्रीर कहीं श्रन्यान्य भयंकर जीव हृदय के

थ

₹

र

टे

ग

Ŧ,

ए

न

क

श

ग

त्ते

त

ना

न

H

सं

के

ह

ये,

के

कॅपाने वाले शब्द कर रहे थे । उस वन में किसी मनुष्य का दर्शन नहीं होता था । वहाँ नाना प्रकार के वन्य पशु जहाँ तहाँ भागे भागे फिर रहे थे। वहाँ मनुष्य न होने का एक कारण था । वह यह कि वहाँ एक राचसी रहती थी। उसका नाम ताड़का था । वह बड़ी भयङ्कर ग्रीर मतवाली थी । उसके शरीर में महा बले था । वह मनुष्यों को पकड़ कर खा जाती थी। यही कारण था कि वहाँ उसके डर के मारे कोई मनुष्य नहीं जाने पाता था। यहाँ तक कि वहाँ के भयङ्कर पशु भी उसके डर से काँपते रहते थे। वहाँ पहुँच कर मैंने उस राचसी की सारी लीलायें रामचन्द्रजी को कह सुनाई । साथ ही, मैंने, उस राचसी को मारने के लिए भी इनसे निवेदन किया। वहाँ क्या देर थी। मेरे निवेदन की लोकहितकारी समभ कर इन्होंने त्रन्त धनुषवाण सँभाल लिया । ये धनुष पर टंकार मारने लगे । इन के धनुष की टंकार को सुनते ही वह राचसी दौड़ी हुई इनके पास त्राई। उस राचसी के साथ इनका वडा लोमहर्षण युद्ध हुन्रा। अन्त में रामचन्द्रजी ने उसके हृदय में एक ऐसा विषम बाण मारा कि उसके लगते ही वह मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी श्रीर गिरतेही मर गई। उसके मारे जाने पर मुक्तको बहुत आनन्द हुआ। तब से मेरे मन में निश्चय हो गया कि ये अवश्य राचसों को मार कर मेरे यज्ञ की रचा करके ऋषि-मुनियों को त्रानन्द देंगे। उस समय मैंने प्रसन्न होकर इनको वहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किये ग्रीर उनका चलाना श्रीर लीटाना भी मैंने श्रच्छी तरह इनको बता दिया।

"वहाँ से चल कर कुछ दिन पश्चात् हम लोग सिद्धाश्रम में पहुँच गये। वहाँ पहुँचतेही इन दोनों भाइयों ने मुक्त से कह दिया कि अब आप निर्भयता से यज्ञानुष्ठान कीजिए। हम लोग आप के यज्ञ की रचा करेंगे और उसमें विघ्न करनेवाले राचसों को मारेंगे। फिर मैंने यज्ञ का ग्रारम्भ कर दिया। यज्ञ होने लगा। यज्ञ हो ही रहा था कि इतने में यज्ञधम को देखते ही राचस लोग दूर दूर से आकर अनेक उत्पात करने लगे। मैं तो यज्ञ में दीचित था ही, मैंने वहीं बैठे बैठे देखा कि यज्ञभूमि में, ठीक कुण्ड के ऊपर, रुधिर की वूँ दों की वर्षा होने लगी। सारांश यह कि यज्ञभूमि को चारों स्रोर से घेर कर राचस लोग यज्ञकुण्ड में ग्रानेक ग्रापवित्र वस्तु फेंक कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यह देख कर रामचन्द्रजी श्रीर लच्मणजी ने धनुष हाथ में लेकर राज्यसों के ऊपर बाणों की वर्षा त्रारम्भ की । दोनों भाइयों ने राचसों के साथ बहुत देर तक युद्ध किया। अन्त में रामचन्द्रजी ने अपने भीम पराक्रम से राचसों को मार भगाया। लच्मएजी ने भी त्र्यपने त्रसीम साहस से राचसों के साथ ऐसा विकट युद्ध किया कि राचसों के पाँव उखड गये। रामचन्द्रजी ने मारीच नामक राचस के शरीर में एक बाए ऐसा मारा कि वह उस बाए के लगने से बहुत दूर जाकर गिरा। उन राचसों में सुवाहु नामक एक राचस महावली श्रीर भीमपराक्रम था। वह भी रामचन्द्रजी के हाथ से वहीं मारा गया। उसके मरते ही बचे खुचे राचस जहाँ तहाँ भाग गये। फिर मैंने अपना यज्ञ निर्विघ्न समाप्त किया। इनकी वीरता पर प्रसन्न होकर मैंने इनको अनेक आशीर्वाद दिये। सिद्धाश्रमनिवासी समस्त ऋषि-मुनि इनके अपूर्व पराक्रम को देख कर धन्य धन्य कहने लगे।

"राजन, जब मेरा यज्ञ सानन्द सम्पूर्ण हो गया तब मैंने आपके यहाँ एक महायज्ञ होंने का आनन्द-समाचार सुना। सुनते ही मेरे मन में उसके देखने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। उसी समय मुक्तको आप के यहाँ रक्खे हुए उस महाधनुष का स्मरण आगया। उस धनुष के आने की सारी कथा मैंने इन दोनों भाइयों को सुनादी। उसकी सुन कर दोनों भाई धनुष देखने की प्रबल इच्छा प्रकट करने लगे। इसलिए

कि

गत

कि

ı n

ोग

रने

में

ने

ने

भी

कि

तस

हुत

ली

ारा

भर

कर

षि-

**गको** 

मन

गप

के

नुन

नए

में इनको भी अपने साथ यहाँ ले आया हूँ। मार्ग में हम लोगों ने एक रात्रि भर विशाला नामक नगरी में निवास किया था और गोतम मुनिजी के पवित्र आश्रम का भी दर्शन किया था। ये दोनों भाई उस धनुष को देखना चाहते हैं। इसलिए, यदि, आप इन्हें वह महाधनुष दिखाने की कृपा करेंगे तो मुक्तको भी अपार आनन्द होगा।"

महर्षि विश्वामित्रजी के मुँह से रामचन्द्रजी श्रीर लुच्मणजी की ऐसी प्रशंसा सून कर राजा जनक को बहुत स्रानन्द हुआ। उन्होंने भी दोनों भाइयों की बड़ी प्रशंसा की और बड़े प्रेम और ब्रादर से सबका त्रातिथ्य किया। महर्षि विश्वामित्र का गौरव सर्वत्र छाया हुन्ना था। भला राजर्षि जनक जैसे महाज्ञानी उनके आदेश को कब टाल सकते थे। उन्होंने उनके त्राज्ञानुसार त्रगले दिन उस धनुष को यज्ञ-भूमि में लाने के लिए अपने भृत्यों को आज्ञा दे दी। वह धनुष बहुत भारी था। बहुत से सेवक मिल कर उसे यज्ञभूमि में ले आये। जब धनुष त्रागया तब विश्वामित्रजी ने रामचन्द्रजी को सम्बोधन करके कहा-"प्रिय वत्स, लो, यह धनुष त्रागया । त्रब तुम इसे त्रच्छी तरह देख लो।" महर्षि की आज्ञा पाते ही श्रीरामचन्द्रजी उठे श्रीर जिस सन्द्रक में वह धनुष रक्ता था उसके पास गये। धनुष के पास जाकर श्रीरामचन्द्रजी ने धनुष की स्रोर देख कर कहा-"क्या मैं इस धनुष को छुकर यों ही त्रालग हो जाऊँ या इसको उठा कर इस पर बाए चढाऊँ ?" यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी ने यह बात बहुत धीरे से कही थी तथापि महर्षि विश्वामित्र ने ग्रीर राजर्षि जनक ने इसे सुन लिया। उन्होंने प्रसन्नता से स्राज्ञा देदी कि हाँ, स्राप इस धनुष को स्रवश्य उठाइपार उठाकर इस पर बाग चढ़ाइए। उनकी आज्ञा पाकर श्रीरामचनी ने सबके सामने, सबके देखते ही देखते, उस धनुष को जठा लिया निस धनुष को उठाने के लिए सैंकड़ों बड़े बड़े योद्धा जूभ कर हार गये और जो किसी से हिला तक नहीं, उसी महाधनुष को श्रीरामचन्द्रजी ने बड़ी सुगमता से उठा लिया। उसे उठा कर उन्होंने उस पर प्रत्यचा चढ़ाई और खींच कर बाण चढ़ाना ही चाहा था कि इतने में वह धनुष दो दुकड़े होकर धरती पर गिर पड़ा। धनुष भारी तो था ही, उसके दूटने का ऐसा घोरनाद हुआ कि वहाँ जितने मनुष्य बैठे थे वे सब अचेत हो गये।

धनुष क्या दूटा, राजर्षि जनक का चिन्तारूपी भारी जाल ही कट गया। धनुष के टूटते ही उनकी सारी चिन्तायें न जाने कहाँ विलीन हो गईं। श्रीरामचन्द्रजी के हाथ से धनुष का दूटना देख कर राजा जनक को आश्चर्य भी हुआ श्रीर हर्ष भी। जैसे अग्नि की छोटी सी चिनगारी में सारे देश भर को भस्म कर देने की शक्ति होती है वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी के सुकोमल शरीर में त्रपार वल-विक्रम देख कर राजर्षि जनक उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। ऋपनी प्रतिज्ञा को सची त्रीर पूरी हुई जान कर राजा जनक को त्रपार हर्ष हुत्रा। जब यह मङ्गल-समाचार सारी मिथिला में फैल गया तब सब लोग त्र्यानन्द में मम्न हो गये। घर घर त्र्यानन्द-मङ्गल होने लगा, बाजे बजने लगे और मंगल गीतों का गान होने लगा। राजर्षि जनक के राजमहल में त्रानन्द भर गया त्रीर सीताजी के विवाह की तैयारियाँ होने लगीं। यद्यपि जनकपुर में पहले से भी स्वच्छता ऋौर पवित्रता रहती थी, तथापि श्रीसीताजी के विवाहोत्सव के उपलच्च में सब लोग श्रीर भी उत्तमता से त्रपने त्रपने स्थानों को सजाने लगे। समस्त राजपथ खच्छ करा कर सजाया जाने लगा।

फिर राजिष जनक ने विश्वामित्रजी की ब्राज्ञा लेकर यह शुभ-संवाद सुनाने के लिए चतुर दूतें को शीव्रगामी रथ पर चढ़ा कर अयोध्या भेजा। दूतों ने शीव्र ब्रयोध्या पुरी पहुँच कर धनुष का दूटना और दोनों राजकुमारों का कुशल-समाचार राजा दशरथ से कह सुनाया। अपने पुत्रों का कुशल-समाचार सुन कर राजा दशरथ को अपार हर्ष हुआ। वे राजा जनक के निमन्त्रणानुसार, रामचन्द्रजी के विवाह के लिए, वरात सजा कर, जनकपुर को चल दिये। बरात बड़ी धूम धाम से जनकपुर जा पहुँची।

विवाह के समय सीताजी की त्रायु कितनी थी इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। इसके विषय में त्रादि-कवि श्रीवाल्मीकि मुनि ने जो कुछ लिखा है उसी का भाव समभ कर कुछ त्रानुमान किया जा सकता है।

श्रीरामचन्द्रजी के साथ त्रपना विवाह होने का समय समीप ही त्राया जान कर सीताजी के मन में एक ऋपूर्व भाव उठ रहा था। वे श्रीरामचन्द्रजी के अश्रतपूर्व पराक्रम और अनुपम रूपलावण्य की बात सुन सुन कर मनहीं मन फूल रही थीं। सीताजी के मन में श्रीराम-चन्द्रजी के प्रति श्रद्धा श्रीर पूज्य भाव की वृद्धि होने लगी। जिस तरह धनी मनुष्य को विशेष धन मिल जाने पर अत्यन्त हर्ष हुआ करता है उसी तरह भविष्यमाण स्वामी के पौरुष, रूपलावण्य श्रीर पराक्रम की बात सुन कर सीताजी अपने मन में अपने को बड़ी साैभाग्यवती माजने लगीं। यद्यपि अभी तक सीताजी का विवाह नहीं हुआ था तथापि वे शिचिता थीं, पढ़ी लिखी थीं श्रीर धर्म्म के मर्म को अच्छी तरह समभती थीं। कारण यह कि उनके माता-पिता ने उनका श्रन्त:करण सुशिचा से भरपूर कर रक्खा था। इसी लिए वे धनुष के टूटते ही श्रीरामचन्द्रजी को देवतुल्य मानने लगीं। वास्तव में सीताजी पातित्रत धर्म के माहात्म्य को जानती थीं। इसी से उनका त्राज तक इतना महत्त्व माना जाता है। इसी कारण उनका नाम याज तक भी प्रातःस्मरणीय सम्भा जाता है।

?

उन्होंने था कि मारी मनुष्य

नुष को

ाल ही वे कहाँ वि कर छोटी ाती है

ता को हुन्रा। लोग बजने

देख

महल तुगीं। थी,

् भी वच्छ

शुभ-कर

का

25

# सीताचरित।

मुर

क्

सर

त्तर

ग

छो

मप

सर

ध्व

मि

तीं

लच

का

उस

का ग्री

वे व

उस

प्रस

न्त्रि

मार

सार

जिस तरह सूर्य अपनी ज्योति चन्द्रमा को प्रदान करके उसको प्रकाशित करता है उसी तरह राजर्षि जनक ने पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी के हाथ में अपनी प्राण्तुल्य पुत्री सीताजी की सौंपने का निश्चय कर लिया। विवाह की तैयारियाँ होने लगीं। इस शुभ समा-चार को पाकर राजा दशरथ बरात के साथ मिथिला में आ पहुँचे। राजिं जनक ने महाराज दशरथ श्रीर उनकी बरात के श्रातिथ्य का बहुत ही उत्तम प्रवन्ध कर रक्खा था। सबका यथायोग्य सत्कार किया गया। राजिष जनक की, सीताजी से छोटी, एक श्रीर पुत्री थी। उसका नाम ऊर्मिला था। महाराज जनक ने ऋपनी छोटी पुत्री ऊर्मिला का विवाह श्रीरामचन्द्रजी के छोटे भाई लच्मणजी के साथ करना निश्चित कर दिया। राजिष जनक के छोटे भाई कुशध्वजजी के भी दें। पुत्रियाँ थीं । वे भी बड़ी रूपवती, गुणवती श्रीर विद्यावती थीं। महर्षि वशिष्ठ ग्रीर विश्वामित्रजी ने, राजा जनक से सम्मिति करके, उन पुत्रियों का विवाह भरतजी श्रीर शत्रुव्नजी के साथ करने का दृढ़ निश्चय कर दिया। अब चारों राजकुमारियों का विवाह चारों राजकुमारों के साथ होने के कारण सारे नगर में स्रानन्दोल्लास छा गया।

विवाहकाल उपस्थित होने पर राजकुमारगण सुन्दर वेशभूषण से सुसज्जित होकर वैवाहिक मण्डप में पहुँच गये। राजा दशरथ भी विसष्ठादि ऋषि-मुनियों को साथ लेकर वहाँ आ पहुँचे। चारों राज-पुत्रियाँ भी अपने पिताओं के साथ सुन्दर वस्त्राभूषण धारण करके वहाँ आ उपस्थित हुईं। विवाह-संस्कार के लिए वहाँ पहले वैदिक रीति के अनुसार वेदी का निर्माण किया गया। तदुपरान्त ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके अग्नि का स्थापन किया गया। सुग-निधत द्रव्यों से हवन हो जाने के पश्चात् राजि जनक ने लज्जावनत-

Ŧ

T

-

ग

शे

ग्रे

थको

ती

ति

त्ने

रों

स

गण

भी

ज-

रके

इक

की

गा-

नत-

मुखी सीताजी को रामचन्द्रजी के सामने बैठा कर, अग्नि को साची करके कहा—''राम, यही मेरी पुत्री सीता है। अब यह तुम्हारी सहधर्मिणी हुई। तुम अपने हाथ से इसका हाथ पकड़ो। तुम्हारा कल्याण हो। परमात्मा करें, यह सची पतित्रता हो और छाया की तरह सदा तुम्हारे साथ रहे।" (बा० अ०१३) इतना कह कर राजिष ने मन्त्र से पित्रत्र किया हुआ जल रामचन्द्रजी के हाथ पर छोड़ दिया। रामचन्द्रजी ने सहर्ष सीताजी का पाणिप्रहण कर लिया। मण्डप में बैठे हुए सब लोग साधुवाद करने लगे। चारों ओर आनन्दमय करतलध्विन और पुष्पों की वर्षा होने लगी। आनन्दमय वाद्य-ध्विन से सारा मण्डप गूँज उठा। होमधूम की सुगंधि से सारी मिथिलापुरी महँक उठी।

सीताजी का पाणियहण होने के पश्चात् महाराज जनक ने शेष तीनों पुत्रियों का भी पाणियहण विधिपूर्वक करा दिया। ऊर्मिला का लक्ष्मणजी के साथ, माण्डवी का भरतजी के साथ और श्रुतिकीर्ति का शत्रुघ्नजी के साथ विवाह हो गया। चारों थ्रोर बाजे बजने लगे। उस समय आनन्दध्विन का इतना अधिक कोलाहल हो रहा था कि कान पड़ी बात भी नहीं सुन पड़ती थी। राजा दशरथ चारों पुत्रों और पुत्रवधुश्रों को साथ लेकर जनवासे में चले आये। वहाँ आकर वे नाना प्रकार के मङ्गल-कार्य्य करने लगे।

जिस समय सीताजी रामचन्द्रजी के साथ जनवासे में पहुँचीं उस समय वे अपने स्वामी का प्रथम दर्शन करके मन में अत्यन्त प्रसन्न हुई । स्वामी के मुखचन्द्र को देखते ही उनका मुखकुमुद प्रफुलित हो उठा । रामचन्द्रजी का दर्शन करके सीताजी को ऐसा मालूम हुआ कि ये नव यौवनावस्था में अभी पदार्पण कर रहे हैं। रामचन्द्रजी के शरीर से दिव्य सीन्दर्य का रस टपका पड़ता था।

व

रा

ज

उन

से

# "T

रा

त्र वि

पर

क

ग्र

हो

रा

पर

ग्र पर

वि

पर

ग्र

हे

भ

उनका प्रत्येक अङ्ग-उपाङ्ग सुदृढ़, सुरूप और अनुपमशिक का आधार-स्तम्भ था। उनकी सुन्दर भुकुटियाँ मानसिक तेज और सचिरित्रता का प्रत्यच्च प्रमाण दे रही थों। उनके कमल-नेत्र से प्रतिभा प्रदीप्त हो रही थी और उनके मुख पर एक विशेष प्रकार की ज्योति चमक रही थी। उनकी सौम्य मूर्ति और प्रसन्न वदन को देखते ही दर्शक का चित्र आनन्द में परिप्लुत हो जाता था। अपवित्र और असाधु भाव रखने वाले कुजनों के मन में भी उनके दर्शन करने से साधुता का भाव उत्पन्न हो जाता था। उनके बार बार दर्शन करने से भी मन तृप्त न होता था। उनका दर्शन करके मन यही चाहता था कि देवतारूप से उनका सदा पूजन किया जाय। अस्तु, सीताजी ने देवरूप पति के दर्शन करके अपने आपको उनके चरणकमलों में समर्पित कर दिया।

यह तो हुई सीताजी की बात । अब रामचन्द्रजी के भाव की देखिए । नवाढा सीता को एक ही बार, एक ही दृष्टि से, देख का रामचन्द्रजी के चित्त में जो भाव उत्पन्न हुआ, उनके जी में जो तर्हें उठीं, उनको हम यहाँ लिख नहीं सकते । लिख क्या नहीं सकते, वे बातें लिखी ही नहीं जा सकतीं । कारण यह कि उस समय उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ था वह अनुपम था, अभूतपूर्व था । सीताजी की पवित्र और सौम्य मूर्ति रामचन्द्रजी के हृद्यपट पर दृढ़ता के साथ अङ्कित हो गई । रामचन्द्रजी ने उस मूर्ति को देवता के भाव से हृद्य में धारण कर लिया । उन्होंने सीताजी की मूर्ति को एक बार हृद्य में धारण कर लिया । उन्होंने सीताजी की मूर्ति को एक बार हृद्य में धारण करके फिर उसे कभी नहीं हटाया ।

विवाह हो जाने के दूसरे दिन बरात के विदा होने की तैयारियां होने लगीं। महाराज जनक ने अपनी पुत्रियों और जामाताओं की बहुत से पदार्थ प्रदान किये। असंख्य गायें, घोड़े, हाथी, मोती, मूँगें, हीरे, सोना, चाँदी आदि नाना प्रकार के रक्ष, उत्तमीत्तम रेशमी

धार-

ा का

रही

थी।

चित्त

रखने

भाव

प्र न

प से

ते कं

ग।

को

कर

तरङ्गे

ते, वे

मन

राजी

साध

हृद्य

य में

रियाँ

को

Ĭ'n,

शमी

वस्त, रथ श्रीर सेवक श्रादि श्रनेक वस्तुएँ बिदा में दी गईं। चलते समय राजिं जनक कुछ दूर तक उनके साथ गये। जिस समय राजिं जनक श्रपनी प्यारी पुत्री को बिदा करके लीटने को हुए उस समय उनके नेत्रों से श्राँसुश्रों की धारा वह चली, कण्ठ रुक गया श्रीर स्नेह से हृदय उमड़ने लगा। श्रन्त में धैर्य्य के श्रितिरिक्त दूसरा श्रवलम्ब ही क्या था। शोक के वेग को रोक कर राजिं जनक श्रपने महल को लीट श्राये। जिस तरह चन्द्रमा की चाँदनी के बिना श्रमावस्था की रात्रि के समय पृथ्वी पर श्रन्धकार ही श्रन्धकार छा जाता है उसी तरह सीताजी के चले जाने से राजा जनक का राजमहल ही नहीं किन्तु सारी मिथिला नगरी शोभाहीन श्रीर श्रानन्दरहित हो गई। परन्तु राजिं जनक महाज्ञानी थे, वे स्नेह श्रीर मोह के वेग को रोक कर पूर्ववत् निर्लिप्त होकर राज-काज करने लगे।

उधर महाराज दशरथ पुत्र श्रीर पुत्रवधुश्रीं की साथ लेकर स्रानन्दपूर्वक अयोध्या की चल दिये। परन्तु वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उनका सारा आनन्द मिट्टी में मिलने लगा। कारण यह कि रामचन्द्रजी के हाथ से धनुष तोड़ने का समाचार पाकर भीमकर्मा परशुरामजी बहुत कुद्ध हो गये थे। वे कोध में भर कर आये और आते ही उन्होंने मार्ग में रामचन्द्रजी को रोक लिया। उस समय परशुरामजी ने रामचन्द्रजी और लच्मणजी के साथ बहुत प्रश्लोत्तर किये। परन्तु अन्त में महाबली रामचन्द्रजी के पराक्रम के सामने परशुधारी रामजी की कुछ न चली। वे परास्त हो गये। राजा दशरथ आनन्दपूर्वक चलने लगे। जब इनके आने का आनन्द-समाचार अयोध्या में पहुँचा तब अयोध्या के समस्त स्त्री-पुरुष आनन्द में मम्र हो गये। राजा दशरथ के राजमहलों के आनन्द का क्या पूछना था। भला जहाँ सीताजी जैसी देवी का पदार्पण होनेवाला हो वहाँ किस

२२

### सीताचरित।

प्रकार की शोभा की कमी हो सकती है ? जिस समय रिनवास में रानियों ने पुत्र श्रीर पुत्रवधुश्रों का चन्द्र-समान मुख का दर्शन किया उस समय उनको अपार हर्ष हुआ। जब से सीताजी का अयोध्या में पदार्पण हुआ तभी से वहाँ नाना प्रकार के आनन्द-मङ्गल होने लगे।





न हे ग में

Я

100

स में केया प्या पड़क्त

# दूसरा काग्ड

रामचन्द्रजी के राजितलक की तैयारी, केक्यी की कुटिलता, राम-वनवास और भरतजी का सच्चा संन्यास

श्रहा ! यह पर्वत कैसा रमिश्य है ! यह छोटी सी नदी इसी पर्वत से निकली है । कैसी सुन्दर नदी है ! इसका जल कैसा श्वेत, कैसा निर्मल श्रीर कैसा पिवत्र है ! इसका जल पत्थरों में टकराता हुश्रा कहीं कहीं फोन उगलता चला जाता है; कहीं कहीं छोटे छोटे भँवर पैदा करता चला जाता है । इस नदी की बड़ी विचित्र गति है । यह नदी एक चश्चलस्वभाववाली श्रिभमानिनी बालिका की तरह प्रतीत होती है । यह नदी कहीं कहीं हरी हरी दूब के सुन्दर खेत में जाकर गम्भीर भाव को धारण कर लेती है श्रीर कहीं कहीं गहनकानन में होती हुई अपने दोनों किनारों पर लगे हुए सुगन्धित फूलवाले ख्नों से टकराती एवं पुष्पों के पराग को प्रहण करती हुई कलकल शब्द करके मानो नाचती चली जाती है ।

त्रहा ! यह पर्वतकुमारी छोटी सी नदी कैसी मने।हारिणी है ! कैसी सुहावनी है ! यह देखिए, देखते ही देखते इसका समस्त निर्मल जल इस महानद में मिल गया। नद ने बड़ी प्रसन्नता से नदी के प्रबल वेग की अपने हृदय में धारण कर लिया। परन्तु, जिस समय इस महानद ने नदी के वेग को धारण किया उस समय, उसका भी हृदय चोभित हो गया। वेगवती नदी को धारण करने के कारण उस का भी हृदय कांपने लगा। दोनों का जल मिल कर बढ़ अवश्य गया, परन्तु न जाने छोटी सी नदी का अस्तित्व उस महानद के विशाल

श्राद्ध

की व

जीव

प्रवा

प्रवा

स्वात

साथ

हो र

कर

यमुन

इन

भी

सङ्ग

व्यन्

जा

सम

सङ्ग

मैदा

नान की

सक

स्वाः

देवत

वत्तः स्थल में कहाँ समा गया ! छोटी सी नदी के नवीन वेग को धारा करके, ग्रिधक बलवान होकर, उस महानद ने कितनेही खेतों के हरा भरा कर दिया, ग्रीर कितने ही हरे भरे खेतों को जल से भर दिया। इस लरह कितने ही गाँवों ग्रीर नगरों की सेवा करता हुग्र वह महानद ग्रपने मार्ग में प्रवल वेग से बहने लगा। ग्रन्त में वह बहता बहता महामहिम ग्रनन्तसागर की गोद में जा पहुँचा। उसने ग्रपने ग्रस्ति को, ग्रपने जीवन को, महासागर के जीवन में मिल कर मानो ग्रपना जीवन सफल कर लिया।

श्रहा ! यह नदी श्रीर नद का सङ्गम भी कैसा मनोहर श्रीर शिचाप्रद है ! निर्मलस्वभाववाली बालिका श्रपने जीवन की प्रभाववेली (वाल्यावस्था) में फूल चुन चुन कर, पिचयों की बोली में बोली मिला कर श्रीर हिरिनयों के बचों की तरह इधर उधर कूद फाँद कर कभी चश्चलता श्रीर कभी गम्भीरता को धारण किया करती है । इस श्रनन्त संसार में परमेश्वर ने उस बालिका के प्रारच्ध में जो जो लिख दिया है उसे भुगवाने के लिए उसका जीवन दिन दिन बढ़ता जात है । जब समय श्राता है तब वही बालिका श्रपने श्रनुरूप पित के हाथ में अपने जीवन को सौंप देती है । वह बालिका-रूपिणी नदी श्रपनी स्वतन्त्रता को, श्रपने सर्वस्व को, पितरूप नद में विलीन कर देती है । वह श्रपने जीवन का एक मात्र श्राधार श्रपने पित को ही मानने में धन्य समभती है । फिर वे दोनों मिल कर उत्साह के साथ संसारधर्म का पालन करके श्रपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं, तदनन्तर वे दोनों दम्पती श्रपने श्रपने अपने कर्तव्य का पालन करके जगदीश्वर भगवान, के नियम-सागर में निमिज्जत होकर तिलीन हो जाते हैं ।

बस, ठीक यही दशा हमारी पूजनीया सीतादेवी और पूज्यपार रामचन्द्रजी की हुई। सीतादेवी ने भी अपने पवित्र जीवन का स्रोत

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

त्र्या

वह

सने

ाला ं

ग्रीर

ोला

ला

ht,

इस

त्व

ता

राध

नी

है।

ने में

धर्म

र वे

त्रान्

पाद

न्रोत

🗷 शुद्ध हृदय रामचन्द्रजी के जीवनस्रोत में मिला दिया। उनके जीवन को तरङ्गें रामचन्द्रजी के जीवन की तरङ्गों से मिल कर दोनों का भा जीवनप्रवाह समभाव हो गया । जिधर स्वामी का जीवनप्रवाह प्रवाहित होता था, सीतादेवी भी अपने जीवनप्रवाह को उधर ही प्रवाहित कर देती थीं। अब सीतादेवी का खातन्त्र्य रामचन्द्रजी के स्वातन्त्र्य में मिल गया। जब सीतादेवी का मन स्वामी के मन के साथ और प्राण प्राण के साथ मिल गये तब भला कहीं उनका विछोह हो सकता है ? कभी नहीं। ऐसे अद्भुत सङ्गम को कोई पृथक नहीं कर सकता। गङ्गा-यमुना के सङ्गम होने पर क्या कोई गङ्गाजल से यमुनाजल को त्र्यलग कर सकता है ? कभी नहीं। पवित्र जलवाली इन दोनों नदियों का सङ्गम जैसा पवित्र है वैसा ही, किम्बहुना उससे भी अधिक, मनुष्यजीवन का सङ्गम पवित्र होता है ! इसी पवित्र सङ्गम का नाम विवाह है। विवाह में ग्रीर होता ही क्या है ? दो व्यक्तियों का जीवनप्रवाह एकत्र प्रवाहित होकर बहने लगता है, बस। जो मनुष्य इस पवित्र सङ्गम के, पवित्र पुण्यतीर्थ के, माहात्म्य को समम्तता है, उसके गौरव को पहचानता है, वह कभी खप्न में भी उस सङ्गम का विच्छेद नहीं देखता।

स्वामी की जीवन-नदी बहती बहती चाहे मरुभूमि के रेतीले मैदान में जाकर शुष्क हो जाय श्रीर चाहे नवीन उत्साह में भरी हुई नाना देशों और नाना नगरों में अपनी छटा दिखलाती हुई महासागर की ग्रीर दै। इती जावे, पर सहधर्मिणी उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। वह सदा उसकी सहचारिणी ही रहती है। पति चाहे सुख में रहे या दु:ख में, पत्नी सदा उसकी अनुगामिनी ही रहती है। स्वामी चाहे दयाशील हो चाहे निर्दयी, पर पत्नी सदा उसको देवता ही मानती है। स्वामी चाहे कभी स्त्री के प्रति अपना कर्तव्य-

त

ते

सं

क

双

**新** 

双

भ

प्रे

सं

दु

भं

भृ

4

有

ख

में

च

ल

和

6

ने

दे

२६

पालन न भी करं, पर क्या कभी किसी ने पत्नी को भी अपने कर्तव्य-पालन में कभी करते देखा है ? पितव्रता स्त्री स्वामी से कभी बदला नहीं चाहती। वह निःस्वार्थ और निष्काम होकर, मनसा, वाचा, कर्मणा, स्वामी की सेवा किया करती है । पितपरायणता ही उसके जीवन का साफल्य है और वहीं उसका धर्म है । उसी धर्म के पालन करने में वह अपने जीवन को अर्पण कर देती है । उसके कर्मानुसार परमेश्वर उसको जिस अवस्था में रख देता है वह उसी अवस्था में रहीं कर संसार में कीर्ति की प्राप्त कर लेती है । हमारी सीतादेवी भी स्वामी की सहधर्मिणी हो गईं । अब यहीं देखना है कि वे अपने पातिव्रत धर्म को कैसा निवाहती हैं।

जिस तरह फूल के खिलने पर उसमें धीरे धीरे सुगन्धि का सञ्चार होने लगता है उसी तरह विवाह हो जाने पर सीतादेवी के खिलते हुए हृदय-पुष्प में एक प्रकार की दिव्य सुगन्धि का अनुभव होने लगा। उस दिव्य सुगन्धि से सीतादेवी के प्राण आनन्द में हाथों उछलने लगे। उनके जीवन में ऐसे अपूर्व आनन्द के अनुभव करने का यह पहला ही अवसर था। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा भाव अनुभव नहीं किया था। यह घटना उनके लिए सर्वथा नई बात थी। उस अभूतपूर्व भाव के छिपाने के लिए सीतादेवी ने बहुत कुछ प्रयत्न किये, पर वे कुतकार्य्य न हुई; उनके छिपाये वह भाव न छिप सका। उस समय सीतादेवी के मन में इतनी प्रफुछता थी, इतना आनन्द था और इतना उत्साह था कि जिनके कारण उनका वह भाव प्रकट हो ही गया। जब जब उनके मन में रामचन्द्रजी के विषय का ध्यान आता था तब तब वे सब काम छोड़ कर चैकिन्नी सी हो जाती थीं। यही कारण था कि वे अपने भीतरी भाव को छिपा न सकीं। यही नहीं, किन्तु जब कोई सखी रामचन्द्रजी के विषय की चर्चा करती

तभी उस चर्चा को वे बड़े ध्यान से सुनतीं श्रीर सुनते सुनते राप्त नहीं होती थीं; इस कारण भी उनका भाव प्रकट हो ही गया। जिस समय सीतादेवी रामचन्द्रजी के साथ वार्तालाप करने लगीं उस समय बातें करतीं करतीं वे एकदम नीचे की देखने लगीं, श्रीर कभी कभी ऐसी त्र्यानन्दमय श्रीर मद-भरी दृष्टि से देख कर उनके मुख को प्रकाशित करती थीं कि जिससे उनका वह भाव प्रकाशित हो गया । इनके त्र्यतिरिक्त ग्रीर भी त्र्यनेक बातें ऐसी थीं जिनसे वे ग्रपने उस नवीन भाव को छिपाने में समर्थ न हो सकीं।

यौवनावस्था में प्रवेश करते ही सीतादेवी के निर्मल हृदयसागर में प्रेम की ऊँची ऊँची लहरें उठने लगीं। उन प्रेमतरङ्गें के उठते ही सीतादेवी उनका तात्पर्य समभ गईं। उस तात्पर्य को श्रीर कोई दूसरा समभ्त ही क्या सकता था। श्रीर के समभ्तने की वह बात थी भी नहीं। सीतादेवी प्रेम में ऐसी मग्न हुई कि वे तब से अपने की भूल गईं श्रीर पतिपरायण होकर, स्वामी के लिए ही, जीवनधारण करने लगीं।

यह बात हम पहले लिख चुके हैं कि सीतादेवी के एक बार दर्शन करते ही श्रीरामचन्द्रजी के स्वच्छ हृदयपट पर उनकी सौम्य मूर्ति खचित हो गई। रामचन्द्रजी उस सौम्य मूर्ति को पुष्पमय हृदय-मन्दिर में स्थापित करके श्रद्धा श्रीर प्रीति से उसका ध्यान करने लगे। राम-चन्द्रजी को ज्यों ज्यों सीतादेवी के अनुपम चरित्रों का परिचय मिलने लगा त्यों त्यों उनके मन में सीताजी के प्रति सैौगुना प्रेम बढ़ने लगा। कारण यह कि सीतादेवी के चरित्र ही ऐसे पवित्र ग्रीर मनोमोहक थे कि जिनके कारण रामचन्द्रजी का हृदय द्रवीभूत हो गया। रामचन्द्रजी ने देवकन्या के समान सुन्दरी सीतादेवी को अपने हृदय का आराध्य देवता बना लिया । वे नवयौवना कृशाङ्गी सीतादेवी में दिन दिन अपना

दला चा,

व्य-

सके लन सार 🛚

रह भी यपने

का देवी भव ार्थां

भाव गी। यत AT !

तरने

नन्द कट यान 🍃

भीं। पही

रती

### सीताचरित।

अनुराग बढ़ाने लगे । जब वे सीतादेवी का स्मरण करते तभी उनके हृदय में एक प्रकार का अनिर्वचनीय आनन्द अनुभव होने लगता था। अपने हृदय में सीतादेवी का स्थान समक्त कर वे उसकी बहुत ही स्वच्छ और पवित्र रखने लगे।

न

उ

J

P

죡

4

f

f

613

2

रामचन्द्रजी के स्वभाव का क्या पूछना है। उनके से स्वभाव वाला तो कोई प्राणी संसार में कभी उत्पन्न हुन्ना ही नहीं श्रीर न होने की आशा। उनके समान तो कभी होंगे तो वहीं भले ही हों, दूसरा कोई नहीं हो सकता। उनमें परोपकार की मात्रा कूट कूट कर भरी हुई थी। बचपन से ही वे दूसरों के हितकर काम करने में सयब रहा करते थे। दूसरों को सुखी देख कर वे सुखी होते थे और दुखी देख कर उनका हृदय दयार्द्र हो जाता था। उनका सा सौशील्य, सौजन्य श्रीर सौभ्रात्र कहीं देखने में नहीं श्राता । उनको बचपन से ही ऐसी शिचा दी गई थी कि जिससे दूसरों की प्रेमपाश में फाँस कर अपनी मुट्टी में कर लेना उनके लिए बायें हाथ का खेल था। वे प्रजामात्र की स्नेह की दृष्टि से देखा करते थे। जब कभी प्रजा की सहायता की त्र्यावश्यकता होती तभी वे जी जान से उसकी सहायता करने पर उद्यत हो जाते थे। वे मितभाषी होकर भी मिष्टभाषी थे, प्रियवादी होकर भी सत्यवादी थे। यही कारण था कि प्रजा उनको प्राणीं से भी श्रिधिक प्यार करती थी। विवाह होजाने के पश्चात् ते। उन्होंने पराप-कार व्रत की मात्रा और भी बढ़ा दी। तब से वे और भी अधिक लोकप्रिय कामों के करने में लग गये। लोकहितकारी कामों के करते में उनको जितना स्रानन्द मिलता था उतना स्रीर किसी काम में नहीं। विविध शास्त्र के परिशीलन से उनका ज्ञान और भी वृद्धिंगत हो गया। धनुर्विद्या के अभ्यास से उनका बल, तेज और पराक्रम और भी अधिक प्रकाशित हो गया। रामचन्द्रजी माता, पिता और गुरु

उनके

नगता

बहुत

सभाव. होने

रूसरा

भरी

रहा

देख

जन्य

ऐसी

प्रची

को क

ा की

ने पर

वादी

में भी

राप-

धिक

करने

त हो

ग्रीर

गुरु

के भी अनन्य भक्त थे। उनकी सेवा-टहल करने में उन्होंने कभी बृटि नहीं की । माता, पिता और गुरु को वं अपने लिए पुज्य सम्भते थे। उनके लिए वहीं त्रिदेव थे। यहीं नहीं कि केवल माता, पिता श्रीर गुरु की सेवा करना वे अपना प्रधान कर्तव्य समक्ते थे. किन्तु विद्वान ब्राह्मणों श्रीर संन्यासियों का भी व यथोचित सत्कार करते थे। दोनों काल सन्ध्योपासन करने के अतिरिक्त वे अग्निहोत्र भी विधिपूर्वक करते थे। त्र्रतिथिसेवा भी उनका एक मुख्य काम था। उन्होंने कभी किसी अतिथि को विमुख नहीं जाने दिया, सबका यथायाग्य सत्कार किया। मित्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए-इस दात को भी वे उत्तम रीति से जानते थे। इनके अतिरिक्त वे सीतादेवी को सन्तुष्ट श्रीर प्रसन्न रखना भी अपना कर्तव्य समस्तते थे। वे समस्तते थे कि सीता की विद्यमानता ही हमारे शुभकमी का मूल कारण है। तत्थर्य यह कि सीतादेवी का प्रसन्न रहना ही वे अपने लिए एक बहुत वही साधना समभते थे। कारण यह कि सीतादेवी की प्यार करना, उनकी प्रसन्न रखना, सुगम काम नहीं, बड़ा कठिन काम था। उनके प्रसन्न करने के लिए मन में शुद्ध भावना श्रीर उच संकल्प होने चाहिए। मलिन श्रीर कुवासनावासित श्रन्तःकरण रखनेवाला उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। रामचन्द्रजी ने सीतादेवी के साथ ऐसा प्रेम बढ़ाया, अपने प्रेमसूत्र का ऋपनी प्रियतमा के प्रेमसूत्र के साथ ऐसा दढ़ योग लगाया श्रीर पारस्परिक श्रनुराग को ऐसा पक्का कर लिया कि उनको निश्चय हो गया कि अब इस प्रेमबन्धन को कभी कोई शिथिल नहीं हों। 🍌 कर सकता।

> रामचन्द्रजी राजनीति के जाननेवालों में सर्वश्रेष्ठ थे। वे जैसे ही नीतिज्ञ थे वैसे ही धर्मज्ञ भी थे। धर्म ग्रीर नीति में वे भेद नहीं सम-भते थे। उनकी दृष्टि में धर्म श्रीर नीति एक ही बात थी। जो धर्म

सीताचरित।

8

वहीं नीति श्रीर जो नीति वहीं धर्म। परन्तु एक बात है, वे कटनीति के कभी पत्तपाती नहीं हुए। वे सदा सत्य श्रीर न्याय के ही पचपाती रहे। विवाह हो जाने के पश्चात रामचन्द्रजी के निवास के लिए एक स्थान अलग नियत हो गया था। वे प्रतिदिन राजकार्य में अपने पिता को सहायता दिया करते थे। फिर माताओं की सेवा शुश्रुषा करके, समय मिलने पर, अपने स्थान में आते थे। वहाँ आकर वे सीतादेवी को प्रेमभरी दृष्टि से देख कर उनका मनोरञ्जन किया करते. थे उनको सद्पदेश दिया करते थे. नाना प्रकार की धर्मचर्चा किया करते थे श्रीर पातित्रत धर्म का वर्णन करके उनको स्त्री-धर्य का मर्म समभाया करते थे। सीतादेवी भी रामचन्द्रजी की अर्युतमयी वाणी को सुन कर अत्यन्त प्रसन्न होती थीं। वे स्वामी की बातों को बड़े ध्यान से सुनती थीं। कभी कभी वे अपनी बाललीलाओं को अपने स्वामी के सामने कहा करती थीं। यह हम पहले कह चुके हैं कि जब सीतादेवी बचपन में अपने पिता के यहाँ ऋषि-मुनियों से बात-चीत किया करती थीं तब उनके मन में तपीवन श्रीर तपस्वियों के श्राश्रमों के दर्शन की लालसा प्रबल हो उठती थी। श्रतएव स्वामी से वार्तालाप करते समय भी कभी कभी उनके मन में वही इच्छा जामत हो उठती थी। ग्रपने स्वामी के साथ पुष्पित वन में विहार करने की प्रवल लालसा सीताजी के मन में प्राय: उठा करती थी। क्या दया-सागर रामचन्द्रजी अपनी प्रेयसी को कभी उनकी इच्छानुसार वन में भ्रमण करने नहीं ले जायँगे ? क्या वे उनकी इच्छा पूरी न करेंगे ? जब कभी सीताजी रामचन्द्रजी से इस तरह की प्रार्थना किया करती थीं। तब उनके मन में बड़ा त्र्यानन्द होता था। रामचन्द्रजी भी देवरूपिणी सीतादेवी का यथोचित सत्कार करके उनको सदा प्रसन्न रखने का उद्योग किया करते थे।

है, वे

य के

नवास

नकार्य

सेवा

पाकर

ञ्जन

र की

उनको

ी की

ने की

तास्रों

चुके

यों से

येां के

नी से

नाम्रत

ने की

दया-

न में

) जब

ो थीं

पिर्गा

ने का

लदमणजी मनसा, वाचा, कर्मणा रामचन्द्रजी के अनन्य भक्त थे। वे बचपन से ही रामचन्द्रजी में विशेष अनुराग रखते थे। जहां रामचन्द्रजी जाते वहीं धनुषबाण लिये लद्मणजी पीछे पीछे हो लेते थे। रामचन्द्रजी भी लद्मणजी के बिना कोई काम नहीं करते थे और न कहीं जाते थे। सीताजी में भी लद्मणजी की अपूर्व भक्ति थी। वे उनको सुमित्रा के समान ही जानते और मानते थे। सीतादेवी भी उनको छोटे भाई के वा पुत्र के समान प्यार करती थीं।

सीतादेवी कीशल्या ग्रादि की भी बड़ी श्रद्धा से सेवा किया करती थीं। कीशल्या ग्रादि ग्रपनी पुत्रवधू की सेवा-टहल से बड़ी प्रसन्न रहती थीं। वे सब सीतादेवी की पुत्री से भी ग्रधिक चाहती थीं। बात यह कि सीतादेवी ने ग्रपनी सुशीलता से सबको मोहित ग्रीर प्रसन्न कर रक्खा था। यही कारण था कि वे जब से ग्रपने माता-पिता को छोड़ कर ग्राई थीं तब से एक चण के लिए भी उनके वियोग का दुःख उनको नहीं हुग्रा। उन्होंने एक दिन भी ग्रपने घर के लोगों का स्मरण नहीं किया। बास्तव में सीतादेवी साचात् गृहलक्मी थीं। उनके श्रलीकिक रूप-सीन्दर्य ग्रीर पवित्रता से सारा राजमहल सुशो-भित हो रहा था। यहाँ तक कि जब कभी चणमात्र के लिए भी वे राजमहल से पृथक हो जाती थीं तब वह प्रकाशरहित स्थान की तरह श्रन्थकारमय प्रतीत होने लगता था।

इसी तरह ससुराल में सुखपूर्वक निवास करते करते सीतादेवी को बारह वर्ष व्यतीत हो गये। ग्रब सीतादेवी में पहले से बहुत ग्रन्तर आगया है। ग्रब वे पहले की तरह चण में चञ्चलता ग्रीर चण में गाम्भीर्य स्वभाव धारण करने वाली नहीं हैं। नवयीवन के समागम में उनकी जो शोभा थी ग्रब उसमें कुछ ग्रन्तर ग्रागया है। ग्रब वे यौव-नावस्था के मध्य भाग में पहुँच चुकीं। परन्तु उनके मुख की सरलता

# सीताचरित ।

श्रीर पिवत्रता श्रभी तक ज्यों की त्यों वनी हुई है। उसमें लेशमात्र भी श्रन्तर नहीं श्राया। श्रव उनके सीन्दर्य में चाञ्चल्य का सर्वथा श्रमाव है। श्रव उनके मुख पर गाम्भीर्य की छटा विद्यमान है। श्रव उनके मुख पर एक प्रकार का श्रनोखा तेज विराजमान हो रहा है। महात्मा रामचन्द्रजी भी श्रव उत्तरोत्तर उनमें श्रीर श्रधिक श्रद्धा बढ़ाते जाते हैं। श्रव पित-पत्नी दोनों ऐसे प्रेमी श्रीर श्रनुरागी हो गये हैं कि उनका हृदय श्रमिन्न हो रहा है। शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी उनका मन श्रमिन्न है। जिस तरह रामचन्द्रजी सीताजी के मनोगत भावों को स्पष्टतया पहचान लेते हैं उसी तरह सीतादेवी भी श्रमने खामी के श्रान्तरिक भावों को तुरन्त समक्त लेती हैं। इस तरह उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो ही रहा था कि इतने में उनके जीवननाटक के एक नवीन श्रद्ध का सूत्रपात हो गया।

यद्यपि राजा दशरथ को वृद्धावस्था में चार पुत्रों का लाभ हुआ या तथापि उनके चारों पुत्रों ने अल्पकाल में ही अपने गुणों से ऐसी प्रतिष्ठा और प्रशंसा प्राप्त कर ली कि जिसको सुन कर राजा दशरथ ऐसे आनन्दमग्न हुए कि उनके मन में बहुत समय तक सन्तान न होने का जो दु:ख हुआ था वह सर्वथा विस्मृत हो गया । राजा दशरथ चारों पुत्रों को प्राण के समान प्यार करते थे । चारों पुत्र भी अपने पिता में समान भाव से श्रद्धा भक्ति रखते थे । यद्यपि चारों भाई सुन्दर, सज्जन, गुणी, विद्वान, मार्गुपितृभक्त, धनुर्विद्या-विशारद और महापराक्रमी थे तथापि तारागणों में चन्द्रमा के समान रामचन्द्रजी विशेष शोभाधाम थे । वे मिष्टभाषी, प्रियदर्शन और सत्यन्नत थे । वे शास्त्र और शस्त्रविद्या में जैसे पारङ्गत थे वैसे ही विनयी और चमार शील भी थे । वे जहाँ एक ओर प्रजा के हितसाधन में मग्न रहते थे वहाँ दूसरी ओर दुष्ट और पापियों को उचित दण्ड देकर न्याय और

ात्र

था

प्रव

ते।

गते

कि

पुर

गत

पने

त्रह

वन-

हुग्रा

ऐसी

रारथ

होने

शरथ

ग्रपने

भाई

ग्रीर

न्द्रजी

चमा-

इते घे

ग्रीर

। वे

धर्म की रचा करने में भी यह्नवान रहते थे । इसी प्रकार के राजदु-र्लभ अनेक गुणों से विभूषित होकर रामचन्द्रजी सर्वसाधारण प्रजा-वर्ग के और विशेषतः वृद्ध महाराज दशरथ के प्रीतिभाजन बन गये। वास्तव में प्रजाजन महाराज दशरथ से कहीं अधिक उन पर अनुराग प्रकट करते थे । रामचन्द्रजी में सर्वसाधारण प्रजावर्ग की ऐसी अद्धा, ऐसा प्रेम और ऐसा अनुराग देख कर महाराज दशरथ को जितना आनन्द हुआ वह कहा नहीं जा सकता। वे उस आनन्द को अपने मन ही मन अनुभव करते थे।

जब राजा दशरथ बहुत वृद्ध हो गये श्रीर राज्य-पालन में उनका सामर्थ्य कम हो गया तब उन्होंने लोकाभिराम रामचन्द्रजी को युव-राज बना कर स्वयं वानप्रस्थाश्रम में जाने का संकल्प कर लिया। इसी उद्देश से उन्होंने इस काम में बहुत विलम्ब न करके श्रपने मन्त्रियों से भी परामर्श किया तो उन्होंने भी श्रपनी सहमित प्रकाशित की। तदनन्तर राजा दशरथ ने श्रपने श्रधीन समस्त राजगण, सामन्त श्रीर श्रन्यान्य राष्ट्रीय प्रधान पुरुषों को निमन्त्रण भेज कर बुलवाया श्रीर उनके श्राने पर सबको यथायोग्य भोजनादि से सत्कृत किया।

प्राचीन काल में राजा लोग महाप्रतापी श्रीर महाबली होने पर भी प्रजार जन करना अपना मुख्य धर्म समम्मते थे। श्रीर, राजा का मुख्य कर्तव्य है भी यही। जो राजा प्रजार जन नहीं कर सकता वह अपने कर्तव्य से गिर कर नष्ट हो जाता है। इसी लिए प्राचीन राजा श्रानेक कष्ट सह कर भी प्रजार जन-कार्य से विमुख न होते थे। यही कारण है कि ऐसे न्यायकारी धर्मात्मा राजाश्रों का नाम ग्राज भी वैसी ही प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है जैसा उनके राजत्व-काल में लिया जाता था। जब तक इस संसार में सूर्य-चन्द्र विद्यमान रहेंगे, जब तक इस भूमि पर एक भी श्रार्य जीवित रहेगा, तब तक

ऐसे राजाश्रों की पितृत कीर्ति अटल श्रीर अचल बनी रहेगी। प्राचीन इतिहास के देखने से विदित होता है कि ऐसे प्रजार जिक राजाश्रों की प्रजा भी अपने राजाश्रों की प्राणों के समान चाहती थी। प्राचीन काल में ऐसे राजा देवसमान माने जाते थे श्रीर उनकी पूजा होती थी। प्राचीन राजा स्वेच्छाचारी नहीं होते थे। वे चतुर श्रीर विद्वान मिन्त्रियों से परामर्श लिये विना कभी कोई काम नहीं करते थे। हठ श्रीर दुराप्रह का तो उनमें नाम तक न था। राज्यसम्बन्धी बड़े बड़े कामों में वे मिन्त्रियों की ही नहीं किन्तु बड़े बड़े प्रजा-पुरुषों की भी सम्मित लेकर उससे लाभ उठाते थे। प्रजा से विरुद्ध काम करने में वे सदा ईश्वर से डरते थे। जिस ईश्वर ने किसी को लाखों करोड़ों मनुष्यों पर श्राधिपत्य दिया हो श्रीर वह श्रिधिपति यदि उन मनुष्यों को सन्तुष्ट न रख सका, उनका मनोर जन न कर सका तो उसके होने से लाभ ही क्या। राजा का तो श्रीस्तत्व प्रजाहित ही के लिए होता है। प्रजा के सुख के लिए राजा को प्राणपण से चेष्टा करनी चाहिए।

प्राचीन काल में सत्य की बड़ी प्रतिष्ठा थी। पहले लोग सत्यभाषी श्रीर सत्यवादी होते थे। जो लोग राजसभा में बैठ कर राजकायों में अपना मत प्रकाश किया करते थे वे अपनी सत्यता श्रीर स्वतन्त्रता को कभी हाथ से नहीं जाने देते थे। चादुकारिता का भाव उनमें लेशमात्र न था। वे स्वतन्त्रता श्रीर निर्भयता से अपना मत प्रकाशित करते थे श्रीर उदार राजा लोग उनके मत को बड़ी श्रद्धा से सुनते श्रीर मानते थे। वे राजा के डर से कभी उसके अन्यायकार्य्य का अनुमोदन नहीं करते थे। सारांश यह कि राजा दशरथ के बुलाये हुए सब लेगा ऐसे ही न्यायप्रिय श्रीर निर्भय थे।

जब सब लोग राजसभा में अपने अपने आसन पर बैठ गर्व तब महाराज दशरथ ने सबको सम्बोधित करके कहा—"प्रि सज्जनो, अब मैं वृद्ध हो गया। मैंने अपने शरीर का चय करके बहुत दिन तक राज्यशासन और प्रजापालन कर लिया। अब मैं वृद्धावस्था के कारण प्रजापालन में असमर्थ हो गया। अब मैं राज्य का समस्त भार अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र को सौंप कर निश्चितरूप से ईश्वरमजन करना चाहता हूँ। कारण यह कि शरीर नश्वर है। न जाने यह कब छुट जाय। इसलिए अब सब कार्यभार को छोड़ कर केवल ब्रह्मध्यान में मग्न होनाही मेरे लिए परम उचित है। और, शास्त्र की आज्ञा भी यही है। पुत्र के समर्थ हो जाने पर उसको गृहस्थ आदि का भार सौंप कर वानप्रस्थ-आश्रम का अवलम्बन करना ही पिता का एक मात्र कर्तव्य है। इसलिए मैं आप लोगों से सम्मित मांगता हूँ कि आप लोग रामचन्द्र को इस योग्य समभते हैं या नहीं? और यदि आप लोग उससे अधिक किसी और को योग्य समभते हों तो वह भी कहिए।"

राजा दशरथ के मुँह से रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक की बात सुनतेही सब लोगों ने इतना हर्ष प्रकट किया, इतनी अधिक आनन्द-ध्विन प्रकाशित की कि सारी राजसभा गूँज उठी। सब लोग तुरन्त कहने लगे—''रामचन्द्रजी को ही राज्यभार सौंपना चाहिए।'' तदनन्तर लोगों ने रामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन करके उन्हीं को युवराज बनाने के बहुत से कारण प्रकट किये।

मिन्त्रयों श्रीर प्रजापुरुषों की सम्मित मिलने पर महाराज रशरथ ने रामचन्द्रजी की राजगद्दी देने का शुभ संवाद उसी समय सभा में सुना दिया। जब यह मङ्गल-समाचार नगरी में फैला तब सब लोग सुन कर त्र्यानन्दसागर में निमग्न हो गये। त्र्ययोध्या नगरी में नाना प्रकार के त्र्यानन्दोत्सव होने लगे। सर्वलोकप्रिय रामचन्द्रजी की जयजयकारों से सारा त्र्याकाश भर गया। घर घर शुद्धि होने

'प्रिग

उ गर्थे

गचीन

रों की

काल

थी।

वेद्वान्

हठ

ड़े बड़े

ती भी

रने में

**मरोड़ों** 

यों को

ाने से

ा है।

रभाषी

कार्यों

न्त्रता

उनमें शित

ग्रीर

मोदन

लीग .

लगी। द्वारों पर बंदनवारें वाँधी जाने लगीं। सड़कों पर चन्दन का छिड़काव होने लगा। रामचन्द्रजी के राजतिलकोत्सव का समाचार सुन कर कोई जन धन-दान करने लगा; कोई गान-वाद्य कराने लगा। जहाँ देखिए वहीं ग्रानन्द-उत्सव छा रहा था। राजमन्दिर का क्या पूछना है। वहाँ तो माने। ग्रानन्द का सागर उमड़ रहा था। राज दशरथ की ग्राज्ञानुसार ग्राभिषेक की समस्त सामित्रयाँ इकट्ठी की जाने लगीं। राजगुरु विशष्टजी महाराज ने ग्राभिषेक से पहले होने वाले नियमों ग्रीर त्रतों का रामचन्द्रजी को उपदेश कर दिया। सीता देवी भी गुरुजी के ग्राज्ञानुसार ईश्वरोपासना में लग गई। इस तरह देवों—पतिपत्नी—गुरुजी के ग्रादेशानुसार त्रतों ग्रीर नियमों का पालन करने लगे।

राजमहिषी अथवा महारानी बनने की बात सुन कर क्या सीताजी को आनन्द हुआ होगा ? कभी नहीं । सीतादेवी साधारण की नहीं थीं । वे मान और पद की भूकी नहीं थीं । सीताजी में स्वार्थ का लेश भी नहीं था । इसी लिए वे अपने लिए किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करती थीं। पित के सुख और आनन्द की चिन्ता की छोड़ कर उनको और किसी बात की चिन्ता ही न थी । पित के आनन्द में ही उनका आनन्द था और पित के दु:ख में दु:ख । सीती देवी ने अहङ्कार और ममता को सर्वथा जीत लिया था । वे केवल स्वामी के लिए ही जीवन-धारण करती थीं। स्वामी के प्राणों के साथ प्राण मिलाकर सीतादेवी ने अपनी स्वतन्त्रता स्वामी की स्वतन्त्रता में मिला दी। इसीलिए कहा जाता है कि सीतादेवी में और रामचन्द्रजी में कुछ अन्तर नहीं था। वे दोनों एक ही थे। यही कारण था कि पित के सुखी होते ही सीतादेवी को परम सुख प्राप्त होता था। आज राजमहिषी बनने की बात सुन कर सीताजी को तिनक भी हुई नहीं

हुआ। श्रीर यदि वे कल राजपाट छोड़ कर पित के साथ किसी आपित्त में फँस जायँ तो क्या आप समभते हैं सीताजी को कुछ कष्ट होगा ? कभी नहीं। बस, उनको उस समय जो आनन्द हुआ वह इसिलिए नहीं कि वे पटरानी बनेंगी, किन्तु इसिलिए कि उनके प्राणेश्वर श्रीर प्रेमनाथ रामचन्द्रजी राज्य को प्राप्त होकर प्रजा का पालन करेंगे। सीतादेवी के पित्र चिरत्र में यही एक विशेषता है। उनके ऐसे ऐसे गूढ़ चिरत्रों के मर्म को समभ लेने पर उनके चिरत्र का माहात्म्य समभना कठिन नहीं है।

जब रात्रि बीत गई श्रीर दिन निकल श्राया तब सब लोग यह कह कह कर श्रानन्द-उत्सव मनाने लगे कि "श्राज लोकप्रिय रामचन्द्रजी को राजतिलक होगा।" सीतादेवी श्रीर रामचन्द्रजी भी रात भर ईश्वर-पूजा करके प्रात:काल राज्याभिषेक की श्रुभ घड़ी की प्रतीचा करने लगे।

ईश्वर की भी कैसी विचित्र लीला है। तिनक सी देर में कुछ का कुछ हो जाता है। कोई नहीं कह सकता, घड़ी भर पीछे क्या होगा। त्राज जो लचाधीश है वह कल दाने दाने को भटकता फिरता था। जो कल-परसों एक एक दुकड़े को भटकता था ग्रीर ग्रङ्गाच्छा-दन के लिए जिसे एक चीथड़ा तक न मिलता थां ग्राज राजसी ठाठ के साथ राजमहलों में सुखपूर्वक निवास करता है। इस जगत में कुछ भी स्थिरता नहीं। समस्त संसार ग्रस्थिरता से भरा हुग्रा है। ऐसी दशा में न किसी को ग्रपने रूप का धमण्ड करना चाहिए, न धन का; न कुदुम्ब का ग्रिभमान करना चाहिए, न बल का।

ईश्वर की रचना बड़ी विचित्र है। न जाने भगवान ने दुष्ट मनुष्यों को क्यों उत्पन्न किया है! जब हम नीच-प्रकृति वाले मनुष्यों का स्मरण करते हैं तब हमको विस्मित होना पड़ता है। जगत् में

त का चार गग।

क्या राजा -ो की /

होने-सीता तरह

पालन

ताजी स्त्री ( स्वार्थ) स्वार्थ

ा को ति के

सीता कोवल

साथ सन्त्रता

ान्द्रजी े ह पति

ग्राज किनहीं

कोई बुरा काम नहीं जिसे दुष्ट मनुष्य न कर सकते हों । दुष्टजनों का तो स्वभाव ही दुष्टता से भरा रहता है। उनकी नस नस में दुष्टता भरी रहती है। भलाई का तो वे नाम तक नहीं जानते। इसलिए उनके साथ कोई भलाई भी करे ते। वे उसके साथ भी बुराई ही करते हैं। वे हर जगह से, बात बात में, बुरा ही ढूँढ़ा करते हैं। यदि कोई सज्जन किसी दुष्ट मनुष्य को कोई अरच्छी वस्तु प्रदान करे वा सदुपदेश करे ते। वे बातें उसको अच्छी नहीं लगतीं । वे अच्छाई को दूर कर सदा बुराई को ही प्रहण किया करते हैं। दुष्ट मनुष्य सीन्दर्य ग्रीर पवित्रता के सर्वथा विरोधी होते हैं। वे किसी की सुखी नहीं देख सकते। दूसरे को सुखी देखते ही उन्हें ईर्ष्याग्नि में भस्म होना पड़ता है। यदि उन्हें कहीं किसी मनुष्य में निष्कलंकता, साधुता ग्रीर पवित्रता दिखाई देती है तो वे अपनी कलुषित कल्पना से, अपने मिलन भावों से उसको कलङ्कित कर देते हैं। असाधुता और पाप की वृद्धि होती देख कर उनको जितना त्रानन्द होता है उतना स्रीर किसी काम में नहीं होता। चाहे कोई उनका अहित करे, या न करे, वे सदा सबका ब्रहित ही करते हैं। वे इतने स्वार्थी होते हैं कि स्वार्थ-सिद्धि के लिए वे दूसरों के सुख-दु:ख का कुछ भी विचार नहीं करते। सारांश यह कि ऐसे ही दुष्टजन समाज में कलङ्करूप होते हैं ग्रीर ऐसे ही दुष्टों के द्वारा समाज में अशान्ति श्रीर अकल्याण फैलता है।

मन्थरा ऐसी ही नीच प्रकृतिवाली स्त्री थी। वह बूढ़ी तो थी ही पर कुबड़ी भी थी। वह देखने में बहुत कुरूपा थी। महर्षि वाल्मीिक ने श्रीर गोस्वामी तुलसीदासजी ने श्रपने श्रपने काव्यों—रामायणों—में कुब्जा मन्थरा की दूषित प्रकृति का बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन किया है। उन कविमहाशयों ने कुब्जा के दुर्भावों श्रीर दुष्ट मन की प्रकृतियों का बहुत ही श्रच्छा वर्णन किया है। श्रस्तु, वह कुबड़ी केंक्यी

### दूसरा काण्ड।

की दासी थी। वह केकयी के नैहर से उसके साथ क्राई थी। इसिलए वह केकयी की वड़ी हितकारिणी थी। मन्थरा केकयी की सदा ऐसा ही उपदेश देती रहती थी कि जिससे महाराज दशरथ उसके वशी-भूत रहें । यद्यपि केकयी राजकन्या श्रीर राजमहिषी थी तथापि उसका हृदय बहुत उच्च न था। उसके हृदय में जैसी चाहिए थी वैसी उदा-रता न थी। उत्तम प्रकृतिवाली न होने पर भी केकयी साधारण स्त्रियों से किसी बात में कम भी न थी। यद्यपि वह नीचता से सदा घृणा किया करती थी तथापि उसके चरित्र में दृढ़ता का अभाव था। वह ग्रपनी बुद्धि से विचार कर काम नहीं कर सकती थी। इसलिए उसको प्रत्येक कार्य में मन्थरा का सहारा लेना पड़ता था। मन्थरा की सम्मति के विना वह कोई काम नहीं करती थी। वास्तव में मन्थरा बड़ी चतुर थी। वह कूटनीति के जानने में बड़ी निपुण थी। वह अपनी कूटनीतियों के द्वारा ही केकयी का हितसाधन किया करती थी। उसकी वुद्धि वड़ी तीच्ण थी। वह केकयी की कभी किसीबात की चिन्ता ही न होने देती थी। मन्थरा उसको ऐसी पट्टी पढ़ाती थी कि तद-नुसार काम करने से केकयी वृद्ध महाराज की सदा अपनी मुट्टी में रक्खा करती थी। यद्यपि राजा दशरथ के तीन रानियाँ थीं तथापि मन्थरां की कृपा से वे केकयी को सबसे अधिक प्यार करते थे। यद्यपि उनका प्रेम, अनुराग कीशल्या में भी कम न था तथापि केकयी उनकी बड़ी प्यारी रानी थी।

जिस समय राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और तदुप-रान्त उनकी तीनों रानियाँ गर्भवती हुई थीं उस समय मानिनी मन्थरा को मन में एक महाभय उपिश्चित हुआ था। वह सोचा करती थी कि यदि केकयी को सबसे पहले पुत्र न उत्पन्न हुआ, और ही किसी रानी के पहले हो गया, तो फिर केक्यी का राजमाता होना असम्भव हो

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

तें का दुष्टता उनके

ते हैं। कोई वा

ननुष्य सुखी होना

च्छाई

ऋौर ऋपने

ा की केसी

सदा सेद्रि

ते । ग्रीर

है।

ीकि —में

र्गान की

तयी

जायगा। क्योंकि धर्म-शास्त्रानुसार ज्येष्ट पुत्र को ही राजगद्दी मिल सकती है, अन्य को नहीं। परन्तु मन्थरा के मन में जिस वात का भय या वहीं ग्रागं ग्राया। क्योंकि केकयी के पत्र भरतजी दितीय पत्र थे। चारों भाइयों में कीशल्यानन्दन रामचन्द्रजी ही ज्येष्ठ थे। ज्येष्ठ होने से वही राजगद्दी के अधिकारी थे। परन्तु केकयी को इस बात की कुछ चिन्ता न थी। वह तो अपने सुशील पुत्र को प्राप्त होकर बड़ी प्रसन्ध रहती थी। वह मन्थरा के समान स्वार्थिनी श्रीर श्रद्ररदर्शिनी न थी। वह महाराज दशरथ के अन्यान्य राजकुमारों को भी भरतजी के ही समान प्यार करती थी। विशोषकर रामचन्द्रजी की सुशीलता, सत्यता श्रीर भ्रातृवत्सलता त्रादि गुणों पर तो केकयी बहुतही मोहित थी। भला जब रामचन्द्रजी सर्वजनप्रिय थे तब केकयी के स्नेहभाजन क्यों न होते। त्र्यव तक केकयी के मन में रामचन्द्रजी के प्रति कुछ भी दुर्भाव उत्पन्न न हुआ था। केकयी की मुँहचढ़ी दासी ने भी अभी तक त्रपनी विषैली कूटनीति से उसके मन की नहीं फरा था। मन्यरा बड़ी बुद्धिमती थी। वह अवसर देख रही थी। अब दैववशात् उसकी वह सुयोग मिल गया।

हम यह पहले कह चुके हैं कि रामचन्द्रजी के राजितलकोत्सव का सुसमाचार फैलते ही सारी अयोध्या नगरी अगनन्द-कोलाहल से गूँज उठी। जब यह कोलाहल मन्थरा ने सुना तब वह सहसा चम-त्कृत होकर उसका कारण जानने के लिए महल के ऊपर अटारी पर चढ़ गई। वहाँ जाकर चारों ओर दृष्टि फैला कर देखा ते। प्रत्येक घर ध्वजा-पताकाओं से सुशोभित हो रहा था। सड़कें स्वच्छ सुथरी पड़ी थीं, सुगन्धित जल छिड़का जा रहा था और फूलों की मालाओं से सजावट की जा रही थी। रात को दीपोत्सव करने की इच्छा से बृज्ञा-कार साम्भ बना कर खड़े किये जा रहे थे। यज्ञशालाये स्वच्छ और मल

भय ये।

से

कुछ सन्न,

וו

ही स्ता

ते ।

न र्गाव

तक गरा

को

सव से

स-

पर घर

ाड़ी

से

ता-

गैर

पविः उधर ग्रयं

> हुए इन्द्र क्य

> > का मन

बद ही जा भी

क

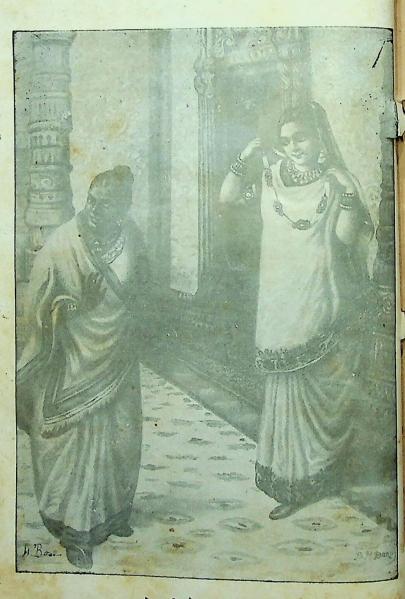

केकयी ग्रीर मन्थरा।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

पवित्र की जारही थीं। उस समय मन्थरा ने जिधर ग्राँख उठा कर देखा उधर ही ग्रानन्दमङ्गल के साज सजते दिखाई दिये। उसने देखा कि ग्रयोध्यावासी सब लोग सुन्दर वस्त्राभूषण धारण किये महोत्सव में मग्र हुए जहाँ तहाँ फिर रहे थे। उस महोत्सव का कारण समभने की इच्छा से मन्थरा ने सामने खड़ी हुई एक दासी से पूँछा कि यह ग्राज क्या हो रहा है ?

मन्थरा के पूँछने पर दासी ने उस त्रानन्दोल्लास का सचा सचा कारण सुना दिया। रामचन्द्रजी के राजतिलक का समाचार सुनते ही मन्थरा की त्र्याशा-लता पर तुषार पड़ गया। उसकी त्र्याशा निराशा में बदल गई। वह सोचने लगी कि क्या सचमुच कौशल्यानन्दन रामचन्द्र ही राजगद्दी पर बैठेंगे ? क्या अब केकयी का सौभाग्य-सूर्य अस्त हो जायगा ? क्या अब भरत के भाग्य में सदा के लिए परतन्त्रता का ही भोग भोगना है ? कुबड़ी के कलुषित हृदय में इसी तरह की बातें उठने लगीं। उसके हृद्यचेत्र में एक प्रकार का घार द्वन्द्र युद्ध होने लगा। उसको अब निश्चय हो गया कि अब केकयी और भरत दोनों का भविष्य ग्रन्थकारमय हो गया। वह ग्रपने मन में सोचने लगी कि जब राम राजिसंहासन पर बैठ जायँगे श्रीर राज्य की स्वाधीन करलेंगे तब क्या कोई उनको पदच्युत कर सकता है ? कदापि नहीं। तो क्या अब भरत के उद्घार का कोई मार्ग है ही नहीं ? इतना कह कर उसने कुछ देर तक सोचा, ग्रीर सोचने के पश्चात् कुटिल ग्रांखें खिल गईं, मुख प्रसन्न हो गया और नैराश्य के बदले फिर ग्राशा-लता लहलहाने लगी। कुछ सोचने के पश्चात् मन्थरा तुरन्त राजमहल में चली गई।

केकयी के महल में जाकर मन्थरा ने कहा—"रानीजी, तुम तो सदा अपने सुख और सौभाग्य के ही गर्व में चूर रहती हो। तुम्हारे घर के द्वार पर क्या हो रहा है—इसका तुमको कुछ भी पता नहीं।

जी

की

फॅस

सा

प्र

वि

तू

य

के

म

उ

7

য

E

ą

तुम तो सदा राजा की प्यारी रानी होने के अभिमान में ही चूर रह हो। परन्तु, रानीजी, अब वे दिन गये। अब उन सुख के दिनों को भू जाग्रो। ग्रव वह तुम्हारा सुखस्वप्न मिट्टी में मिल गया।" मन्थरा मुँ ह से इतना सुनते ही केकयी उस बात का मर्म पूछने लगी। मन्या ने सारा समाचार सुना दिया। मन्थरा के मुँह से रामचन्द्रजी के राः तिलक का त्र्यानन्दसमाचार सुन कर सरल-हृदया केकयी त्र्यानन्द में प्रफुल्लित हो उठी। ऐसे अानन्ददायक समाचार सुनाने के बदले न अपने गले में से एक रत्नजटित हार उतार कर मन्थरा को पारितोिष देने लगी। पारितोषिक देने के लिए केकयी ने हाथ बढ़ाया ही था है इतने ही में मन्थरा का मुँह क्रोध से लाल हो गया। उसने केकयी है दिये हुए हार को दूर फेंक कर उसकी मन्दबुद्धि की जी खेल कर निन्दा की। उसने रानी को बहुत कुछ बुरा भला कहा। अन्तर उसने रानी को समभा कर कहा—''देखो रानी, जो राम राजा है जायँगे तो इसमें तुम्हारे लिए भी भलाई नहीं, किन्तु बुराई अने निकलेंगी। राम के राजा होने में तुम्हारा बड़ा अनर्थ होगा। ऐस होने पर भरत को राम के अधीन होकर जीवन-निर्वाह करना होगा। श्रीर, यही नहीं, किन्तु तुमको भी कैशिल्या श्रीरसीता का ही मुँह देख कर रहना होगा। इसलिए रानीजी, यदि तुम ऋपना ऋौर ऋपने पुत्राहि का जीवनस्वातन्त्रय बनाये रखना चाहती हो, यदि तुमको अपन जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करना है, तो शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करनी चाहिए जिससे राम को राजतिलक न होकर भरत को राजगई मिले । इसके लिए तुमको प्राणपण से शीव्र उद्योग करना चाहिए।

पहले तो केकयी ने, रामचन्द्रजी के प्रेम के वश होकर, मन्ध्रा की बातें को सुना अनसुना कर दिया और उसकी बहुत कुछ बुरा भला भी कहा। पर अन्त में मन्थरा ही की इच्छा पूरी हुई। उसी की जीत हुई। भला कूटनीति के जाननेवाली मन्थरा के सामने केकयी की क्या चल सकती थी? मन्थरा ने अपने युक्तिजाल से केकयी की फँसा लिया। फिर न जाने मन्थरा की बातें में आकर केकयी की साधुता कहाँ चली गई। केकयी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस काम में प्रा उद्योग कहाँ गी। देखिए, मन्थरा के वहकाने से केकयी की कैसी त्यापलट हो गई। थोड़ी ही देर में स्वर्णलता काली नागिन के समान विषेली हो गई।

केकयी ने कहा-"अयि मन्थरा, तूही मेरी एक हितकारिणी है। तूही कोई ऐसा उपाय बतला कि जिससे सिर पर त्र्राई हुई त्र्रापित की यह घटा एक दम उड़ जाय। मैं सच कहती हूँ, यदि महाराज भरत को राज्य न देकर राम को ही राज्य-भार सौंप देंगे तो मैं प्राण तज हूँगी।" केकयी की बातें सुन ग्रीर उसको ग्रपने ग्रनुकूल जान कर मन्थरा मन ही मन प्रसन्न हो कर बोली—"महारानीजी, इसका उपाय तो तुम्हारी मुद्री में है। मालूम होता है, इस समय तुम उसको भूल गई हो। क्या तुमको याद नहीं, एक बार राजा दशरथ, जब शम्बर दैत्य से युद्ध करने गये थे तब, युद्धभूमि में, वे एक वार बहुत घायल हो गये थे। उस समय तुम्हीं अकेली ने उनकी सेवा-टहल करके उनको त्र्याराम किया था। हमने सुना था कि उस समय तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो कर महाराज ने तुमको दे। इच्छित वर माँगने के लिए कहा था। परन्तु तुमने उस समय एक भी वर न माँग कर यह कह दिया था कि जब कभी मुक्ते त्रावश्यकता होगी तभी ले लूँगी। अब उन दोनों वरदानों के पूरा करने का यही समय है। पहले वर से तो राम को चौदह वर्ष का वनवास ग्रीर दूसरे से भरत को राज-तिलक । यह माना कि रामचन्द्र लोकप्रिय हैं, सब कोई उनको प्यार करता है, पर राजगहों की प्राप्त हो कर भरत भी चौदह वर्ष में अपनी

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

रहां ते भूः पराः मन्या

ते राज् न्द में ले व

त्यी वं खोल यन्त मं

या वि

त्र्यनेक ऐसा

जा हो

ह देख पुत्रारि

त्र्यपती करती जगही

मन्था छ बुरा

1

सी की

### सीताचरित।

गय

का

रान

वाः

ग्री

तुर

कि

ठ्य

के

हर ग्री

ग्र

ता

स

66

क

म

रि

व

त

ग

è

H

युद्धिमत्ता श्रोर सज्जनता से सारी प्रजा को वशीभूत कर लेंगे। इसों संदेह नहीं। इसलिए अब तुम मिलनवेश धारण करके क्रोधागार में जाकर पड़ रहो श्रीर जितना तुमसे रोया जाय ख़ूब रोश्रो। तुस अफी श्रांसुश्रों से वहाँ की धरती को भिगो देना श्रीर अपना काम बिन बनाये वहाँ से मत उठना। महाराज दशरथ तुम्हारे देखने को अवस्व ही श्रावेंगे। वस वहीं समय तुम्हारी धीरता का है। तुम अपने हठ पर हढ़ता के साथ जमी रहना। राजा को सत्य के बन्धन में फाँस कर अपने दोनों वर माँग लेना। राजा सत्यवादी हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा को अवस्य पूर्ण करेंगे। वस, यही एक उपाय है कि जिसके करने से तुम्हारा काम बन जायगा।

मन्थरा की बातें सुन कर केकयी को बहुत हर्ष हुन्रा। वह प्रसन्न हो कर मन्थरा की प्रशंसा करने लगी। फिर उसने मन्थरा की बड़े प्रेम से गले लगाया न्त्रीर बहुत से बस्नामूषणादि द्रव्य पारिती- पिक में देकर कृतज्ञता प्रकाशित की।

जब राजा दशरथ रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक की घोषणा प्रकाशित करके महलों को चले तब उन्होंने मन में सोचा था कि सबसे
पहले केकयी के महल में जाकर उनको ही यह ग्रानन्द-समाचार
सुनाना चाहिए। यह सोच कर वे पहले केकयी के ही महल में गये।
वहाँ जाकर राजा ने जब केकयी को ग्रपने स्थान पर न पाया तब उन्हों
ने बड़ा ग्राश्चर्य माना। जब एक दासी के कथन से उनको यह विदित
हुग्रा कि रानी कोपभवन में पड़ी है तब तो उनकी छाती पर साँप
लोटने लगा। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो रानी सच मुच मैले कपड़ी
पहने धरती पर लोट रही है, गहने उतार कर ग्रलग फेंक दिये हैं ग्रीर
ग्राँसुग्रों की धारा वह रही है। ग्रपनी प्रियतमा रानी की ऐसी दयनीय दशा देख कर राजा दशरथ का कोमल हदय दया से भर

इसा

र में

प्रपते

बिना

वश्य

उ पर

कार

को

ने से

वह

को

तो-

का-वसे

वार

ये।

न्हों

देत

गाँप

पडे

गैर

य-

भर

गया । उनको बहुत दुःख हुआ । उन्होंने बड़ी नम्रता से उस क्रोध का कारण पूछा । पंरन्तु राजा के बार बार पूछने पर भी अभिमानिनी रानी ने कुछ उत्तर न दिया । वह चुप चाप आँसू वहाती रही । कई वार पूछने पर भी जब रानी ने कुछ उत्तर न दिया तब मारे भय ग्रीर शोक के उनका हृदय काँपने लगा। उन्होंने कहा-"प्यारी, क्या तुम्हारे शरीर में कुछ रोग है ? क्या किसी ने तुम्हारा ऋपमान किया है ? अथवा किसी ने तुम्हारे काम में कुछ रुकावट डाली है ?'' राजा व्याकुल हो कर वार वार इसी तरह पूछने लगे। कुछ देर पश्चात् केकयी ने आँसुओं को पूछ कर गद्गद्वाणी से कहा-"महाराज, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, हमारा किसी ने अपमान नहीं किया श्रीर हमारे काम में किसी ने रुकावट भी नहीं डाली। किन्तु हमारी त्र्यापसे एक प्रार्थना है। यदि त्र्याप उसको पूरा करने की प्रतिज्ञा करें तो कहूँ। यदि आप प्रतिज्ञा करके मेरा काम पूरा कर दें तो मेरा सारा शोक दूर हो जाय। श्रीर, यदि, ऐसा न हुत्रा तो स्मरण रखिए, में यहीं प्राण तज दूँगी।" इतना सुन कर राजा ने हँस कर कहा कि ''प्यारी, कहो तो, जो कहोगी वहीं करूँगा। मैं शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो तुम कहोगी मैं वहीं करूँगा।

जब राजा ने शपथ खाकर प्रतिज्ञा कर ली और रानी को यह मालूम हो गया कि राजा सत्य की फाँसी में फँस गये, तब उसने स्वार्थ सिद्ध करने का अच्छा अवसर समभा। रानी ने कहा—''राजन, एक वार जब शम्बर दैत्य के साथ युद्ध करने के लिए आप बाहर गये थे तब मैं भी आपके साथ गई थी। उस युद्ध में आप बहुत घायल हो गये थे। उस समय मैंने आपकी प्राणपण से सेवा की थी। उस सेवा से प्रसन्न हो कर आपने मुक्ते दो वर देने कहे थे। वे मैंने उस समय न माँग कर आपके पास धरोहर रख दिये थे। आशा है, यह बात आप

सीताचरित।

को अवश्य स्मरण होगी। अब मैं उन वरों को माँगती हूँ। सुनिए पहला वर मैं यह माँगती हूँ कि आप कल प्रातः काल ही रामचन्द्रके चौदह वर्ष के लिए वन में भेज दीजिए और दूसरा यह माँगती हूँ कि रामचन्द्र के बदले भरत को राजतिलक हो। आपने आज तक अपनं सब प्रतिज्ञायें सची की हैं। इसलिए अब ये बचन भी पूरे करके सक धर्म की रक्ता कीजिए। बस, मेरी यही प्रार्थना है।

कोई

ग्रश

में व

स्वा

केव

तीन

में व

ऐस

कुर

दी

उल

शो

बि

सर

शो

दि

क

बो

ग्र

च

बु

₹

व

F

कंकयी की यह हृदय दहलाने वाली प्रार्थना सुन कर राज दशरथ छिन्नमूल यूच की तरह अचेत हो धरती पर गिर पड़े। उनक मुँह उतर गया, वाणी रुक गई और आँसुओं की धारा वह निकली वे सहसा ऐसे अचेत हो गये कि उन्हें यह भी मालूम न रहा कि हम जागते हैं या सोते हैं। जब बहुत देर में उनकी मूच्छा दूर हुई तब उठ कर उन्होंने एक लंबी साँस ली और केकयी को डाट कर कहा—''ह दुष्टे, तूने क्या कर डाला ! पापिन, रामचन्द्र ने तेरा क्या अपराध किय है ? वह तो तुक्को अपनी माता से भी अधिक पूजनीय समकता है। अपरे ! राम के बनवास के लिए बचन निकलते समय तेरी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों न हो गये ! क्या तू नहीं जानती है कि मैं रामवर्ष के बिना चए भर भी नहीं जीता रह सकता ? हे केकयी ! प्रसन्न है और कुपा करके कोई और दूसरा वर माँग।

िस्रयाँ स्वभाव से ही दयावती होती हैं। उनका चित्त बड़ा ही कोमल होता है। यही नहीं, िकनतु उनके चित्त में उच्चभाव की भी कमी नहीं होती। जब उनके मन में धर्मभाव का संचार होता है तब वे पिवत्रता की साचात् मूर्ति हो जाती हैं। उनके चित्र का प्रधान अही नि:स्वार्थता ही है। परन्तु साथ ही जब स्त्रियों में अधर्म की वृद्धि और नीच वासनाओं की प्रवृत्ति होती है तब उनके लिए संसार में कीई बुरे से बुरा भी काम ऐसा नहीं कि जिसे वे न कर सकती हों। किर

B

नेए

द्रवं

हूँ वि

प्रपनं

सत

राज

नक

ली।

हम

ब उठ

''हा

क्या

青し

भ के

चन्

न हो

ा ही

ो भी

ाब वे

अहै

ग्रीर

कोई

फिर

कोई दुष्कर्म ऐसा नहीं जिसे वे न कर सकें। फिर वे सारे संसार में ग्रशान्ति ग्रीर ग्रनर्थ फैला देती हैं। उनके हृदय में कोमलता के स्थान में कठोरता, दया के स्थान में निर्दयता ग्रीर नि:स्वार्थता के स्थान में स्वार्थपरता त्र्याजाती है। यही दशा उस समय केकयी की हुई। जब केकयी के मन में अधर्म और अपवित्रता की वृद्धि हुई, जब मन्थरा के तीच वचनों ने केकयी का हृदय ग्रपवित्र कर दिया, तब उसके हृदय में राज्ञसी स्वार्थपरता ने डेरा जमा लिया । उस समय वह स्वार्थ में ऐसी अन्धी हो गई कि राजा के विलाप और डाट-डपट का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा । उसने राजा की एक न सुनी । राजा की दीन दशा देख कर भी उसका पाषाणहृदय द्वीभूत न हुआ। वह और उलटा राजा का उपहास करने लगी श्रीर श्रपने वाक्यबाणों से उनका शोक-पीड़ित हृदय बींधने लगी । उस समय राजा की कुछ ते बुद्धि विगड़ गई थी और कुछ वे मोह में विमृद हो रहे थे । वे बालकों के समान राते राते कभी केकयी के चरणों में मस्तक नवाते थे, कभी शोक में मूच्छित हो जाते थे श्रीर कभी चेतनता श्राने पर विचिप्त से दिखाई देने लगते थे। यह तो सब कुछ हुआ, परन्तु दुष्टा केकयी का कठिन हृदय द्रवीभूत न हुआ। इसी तरह जैसे तैसे वह कालरात्रि बोत गई।

दिन निकलते ही रामराज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। विशष्ट आदि मुनि लोग राजसभा में आकर इकट्ठे होने लगे। परन्तु दिन चढ़ जाने पर भी जब वहाँ राजा न आये तब सब लोगों ने राजा को खुलाने के लिए सुमन्त्र को रिनवास में भेजा। सुमन्त्र तुरन्त जाकर राजशयनागार के द्वार पर चिक के सहारे खड़ा हो गया। उसने वहीं से महाराज को राज-सभा में चलने और रामचन्द्रजी के राजिलक की तैयारी करने के लिए बड़ा नम्रता और प्रसन्तता से

के

रा

हो

बह

से

कर

फो

ग्र

गर

वि

न

न्टर

के

क

उ

क

तु

वि

क

सु

प्रा

प

इ

85

निवेदन किया। सुमन्त्र की बात सुन कर राजा को बहुत दुःख हुआ उन्होंने सुमन्त्र से कहा—''सुमन्त्र, तुम्हारे वचनों से मेरा हृदय की भी अधिक फटा जाता है।" राजा दशरथ के मुँह से ऐसे दुःखम बचनों को सुन कर सुमन्त्र विस्मय में होकर पीछे को हट कर खह हो गया। वह सोचने लगा कि हँय! आज यह रंग में भंग कैसा आज ऐसे आनन्द-समय में राजा के मुख से ऐसे दुःख के बचन की निकले! सुमन्त्र इस तरह सोच ही रहा था कि इतने में केकयी बोल उठी—''सुमन्त्र, रामचन्द्र के राज्याभिषेकोत्सव के आनन्द में राजा रात मजागते रहे हैं। इन्हें रातभर नींद नहीं आई। इसी कारण ये इस सम थक रहे हैं। इसलिए तुम जल्द जाकर रामचन्द्र को यहाँ बुला लाओ। ये उनको देखना चाहते हैं।'' इतना सुन कर सुमन्त्र राजा की आज्ञा की प्रतीचा करने लगा। परन्तु जब राजा की भी बैसी ही इच्छा देखी तब सुमन्त्र रामचन्द्रजी को बुलाने के लिए वहाँ से तुरन्त चला गया।

पहले लिखा जा चुका है कि राजतिलक होने के एक दिन पहले रामचन्द्रजी श्रीर सीताजी ने रातभर ईश्वर-पूजा की श्रीर प्रातःकाल राजतिलक होने की श्राशा में वे नित्यकर्म से निवृत्त होकर तैयार कैं थे। इतने में ही राजा दशरथ के भेजे हुए सुमन्त्र ने श्राकर रामचन्द्रजी को प्रणाम किया श्रीर कहा कि 'श्रीमहाराज ने श्रापको याद किया है।" इस बुलाने का तात्पर्य दोनों ने यही समभा कि राज्याभिषेक के लिए ही बुलाया होगा। श्रस्त, रामचन्द्रजी पिता के श्रानन्य भक्त थे। वे पिता की श्राज्ञा पाते ही तुरन्त सुमन्त्र के साथ ही लिये। परन्तु जिस समय वे श्रन्तः पुर में पहुँ चे उस समय वे बहुत विस्मित हुए। उन्होंने देखा कि महाराज श्रीर केकयी तोनों नीचा मुख किये दुःखसागर में निमग्न बैठे हैं। राजा का मुख फीका पड़ गया श्रीर श्रीर श्राँखों से श्राँसू बह रहे थे। रामचन्द्रजी ने श्रागे बढ़कर पिती

B

ग्रा

刻

वभा

खड

सा

केस

जे−

भा

नमव

। यं

ार की

देखी

या।

ाहले।

काल

वैठे

ाकर पका

कि

ा के

ही

बहुत "

मुख

था पिता को चरण छुए और सिर नवा कर प्रणाम किया। राजा दशरथ रामचन्द्रजी की प्रणाम करते देख कर 'हा राम!' कहते हुए मूर्च्छित हो गये। पितृभक्त रामचन्द्रजी पिता की ऐसी दीनदशा देख कर बहुत विस्मित और दु:खित हुए। उन्होंने माता को प्रणाम करके उन से पूछा—''माताजी, आज मुक्तको देख कर पिताजी इतने दु:खी क्यों हो रहे हैं ? और दिन की तरह ये आज मुक्तको प्यार क्यों नहीं करते ? मेरे शरीर पर आज ये अपना वात्सल्यपूरित हाथ क्यों नहीं फेरते ? क्या आज पिताजी को कुछ कष्ट है ? क्या पिताजी का शरीर अस्वस्थ है ? क्या आज मुक्तसे इनका कोई अपराध तो नहीं हो गया ? यदि आप इन सब बातें का कारण जानती हों तो छुपा करके विस्तारपूर्वक शीघ कहिए । मुक्तसे पिताजी का दु:ख और अधिक नहीं देखा जाता। पिताजी की यह दीन दशा देख कर मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है और हृदय फटा जाता है। जल्द कहिए।

रामचन्द्रजी के सरल श्रीर विनीत वचनों को सुन कर भी कठोर केकयी के मिलन मन में तिनक भी दया न श्राई। वह दुष्टा श्रीर निर्लजा कहने लगी—"वत्स, तुम्हारे पिता का शरीर नीरोग हैं। तुमने कोई उनका श्रपराध भी नहीं किया। इनके इतना श्रिधक दुःखी होने का कारण कुछ श्रीर ही है। इन्होंने श्रपने मन में कुछ बात सोची है, पर तुम्हारे डर से ये उसको तुम्हारे सामने कहते सकुचाते हैं। बात यह कि तुम इनको प्राणों के समान प्यारे हो श्रीर ये तुम्हारा श्रिय नहीं करना चाहते। ये श्रपने मुँह से ऐसी बात नहीं कहना चाहते जिसे सुन कर तुम्हें दुःख हो। इसी लिए ये चुप हैं। इन्होंने मुक्त से कुछ प्रतिज्ञा की थी। यदि तुम उसका पालन करना चाहो, श्रीर उसके पालन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करो तो इनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाय, इनका सत्य बना रहे। जो तुम श्रपने पिता का कथन सत्य करना

40

चाहते हो तो मेरे सामने प्रतिज्ञा करो, मैं सारी बात तुमको कह सुनाऊँ।

रामचन्द्रजी धार्मिक-शिरोमणि थे। वे पिता की ब्राज्ञा का पालन करना ब्रपना प्रधान कर्तव्य समभते थे। माता केकयी के पूँछने पर उन्होंने पिता की ब्राज्ञा पालन करने के लिए कैसी कठिन प्रतिज्ञा की थी, उसको वाल्मीकि मुनि के शब्दों में ही सुनिए। रामचन्द्रजी ने केकयी से कहा—

"श्रहें। धिङ् नार्हसे देवि ! वक्तुं मामीदृशं वचः । श्रहं हि वचनादृाज्ञः पतेयमिप पावके ॥ भच्चयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमिप चार्णवे । नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥ तद्बृहि वचनं देवि ! राज्ञो यद्भिकाङ्चितम् । करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो द्विनों विभाषते ॥"

वा० रा०, काण्ड २, सर्ग १८॥

न

यि

ही

रहे

भर जब

में व

तुम

दार

होग

राज

वे ध

की

28

दु:र

की

ही

"है देवि! धिकार है! श्रापको मुभसे ऐसे वचन नहीं कहने चाहिएँ। सुनिए। पिता की श्राज्ञा से मैं श्रिप्त के कुण्ड में भी कूर सकता हूँ, हलाहल विष भी पी सकता हूँ, श्रगाध समुद्र में भी गिर सकता हूँ। क्योंकि एक तो ये मेरेपिता हैं, दूसरे गुरु हैं, तीसरे राजा हैं श्रीर चौथे हितकारी हैं। हे देवि, जो कुछ राजा ने मेरे लिए सीचा हो, उनकी जैसी कुछ इच्छा हो, वह मुभको कह सुनाश्रो। मैं प्रतिश्चा करके कहता हूँ कि मैं उसे श्रवश्य पूरा कहाँगा। हे माता, स्मरण रखना चाहिए कि राम दो वार नहीं कहता।"

रामचन्द्रजी से इस तरह प्रतिज्ञा करा कर निर्दया केकयी कहने लगी—"वत्स, राजा ने मुक्तको दो वर देने को कहा था। ग्रब मैंने वे कि दोनों माँग लिये हैं। पहले वर से मैंने भरत को राजतिलक ग्रीर दूसरे से तुम्हारे लिए १४ वर्ष का वनवास माँग लिया है। परन्तु तुम्हारे स्नेह के वश राजा न तो तुमको वनवास की ग्राज्ञा देना चाहते हैं ग्रीर

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

K I

नन

पर

की

11

हने

नूद

गेर

जा

चा

ज्ञा

U

हने

सरे

गरे

गार

वे

न अपने वचनों को मिथ्या करके धर्म से अष्ट होना चाहते हैं । अब, यदि, तुम अपने पिता के सत्यधर्म की रचा करना चाहते हो तो आज ही मुनियों का वेश बना कर वन में चले जाओ और १४ वर्ष तक वहीं रहो । तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री तैयार की है उससे भरत को राजतिलक हो जायगा । अब तुम वन जाने में देर न करो । जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक राजा बराबर ऐसी ही शोकावस्था में रहेंगे और मैं भी तब तक अन्नजल प्रहण न कहाँगी । इसलिए तुमको वन जाने की जल्द तैयारी करनी चाहिए।"

पाठक, क्या ग्राप सोच सकर्त हैं कि केक्यो के मुख से ऐसा दारुण समाचार सुन कर रामचन्द्रजी के मन में तिनक भी दुःख हुन्रा होगा ? कभी नहीं। रामचन्द्रजी साधारण पुरुष तो थे ही नहीं जो राज्य त्याग कर वनवास जाने की बात सुन कर विचलित हो उठते। वे धीर थे, ग्रतएव धर्मात्मा थे। भला जिनका मुखारविन्द राज्याभिषेक की वात सुन कर भी प्रफुल्लित नहीं हुन्न्या था उनका मुख वनवास की, १४ वर्ष तक वन में रहने की, बात सुन कर कभी म्लान हो सकता है ? कभी नहीं। न उन्हें राज्यप्राप्ति का हर्ष था ग्रीर न वनवास का दुःख। वे दोनों ग्रवस्थाग्रों में समान थे। केक्यी के मुख से वन जाने की बात सुन कर रामचन्द्रजी ने कहा—

"ग्रहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्धनानि च । हृष्टो आत्रे स्वयं दृद्धाम्भरताय प्रचादितः ॥ किं पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचादितः । तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन् ॥"

वा० रा०, काण्ड २, सर्ग १६॥

"मैं त्रापके या पिताजी के कहने मात्र से ही भाई भरत को राज्य ही क्या वस्तु है, सीता को ग्रीर ग्रपने प्राणों को भी दे सकता हूँ। मैं 42

### सीताचरित।

भरत के लिए सर्वस्व दे सकता हूँ। ग्रीर ग्रंब तो साचात् पिता महाराज की श्राज्ञा है, ग्रीर ग्रापका काम बनता है। देवि, ग्राप महाराज को प्रसन्न कीजिए। में ग्रंभी वन जाता हूँ। वस देर इतनी ही समिक्त िक में माता कीशल्या को एकबार प्रणाम कर ग्राऊँ ग्रीर सीता के समभा ग्राऊँ। मुभ्ने इस समय केवल इस बात का दुःख है कि इत्तां छोटो सी बात के लिए पिताजी इतना दुःख क्यों उठा रहे हैं ? यह पिताजी मुभ्को ग्रंपने श्रीमुख से भी वन जाने की ग्राज्ञा देते तो भी विवा प्रसन्नता से उस ग्राज्ञा का पालन करता। ग्रस्तु, में ग्रापकी ग्राज्ञ को भी कम नहीं समभता। मैं ग्रंभी वन को जाता हूँ।"

इतना कह कर रामचन्द्रजी माता और पिता की प्रणाम कर के कोशल्या के मन्दिर को चल दिये। जब लच्मणजी को रामचन्द्रजी के वन जाने का समाचार मिला तब मारे क्रोध के उनका शरीर कांफ लगा। वे अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे।

रामचन्द्रजी के चले जाने पर राजा दशरथ 'हा राम ! हा राम !' कह कर मूर्च्छित हो गये । वे ऊँचे स्वर से रुदन करके विलाप कर्ल लगे। उस समय राजा की बड़ी दयनीय दशा थी । वे कभी मूर्च्छि हो जाते थे और कभी सचेत हो कर रो रो कर विलाप कर्ल लगते थे।

Ţ

j

Ŧ

₹

fi

तृ

ध

B

श्रहा ! राजा दशरथ की धर्मात्मता को भी धन्य है । राज्ञ दशरथ ने एक समय प्रसन्न होकर केकयी को दो वर दिये थे, प्रहाय ! वहीं वर राजा के लिए कालरूप हो गये । सत्यसन्ध राजा प्राणों की श्रपेचा श्रपने प्रियवर पुत्र को वनवास दे दिया । किस लिए इस लिए कि कहीं उनकी स्त्री उनको मिध्यावादी न समभ ले । कहीं उनका सत्य धर्म न विगड़ जाय । राजा दशरथ की इस अश्रुतपूर्व सत्यप्रियता की हम कहाँ तक प्रशंसा करें । जो राजा रणचे त्र के

एकान्त स्थान में स्त्री के प्रति कही हुई बात के पूरा करने में यहाँ तक दृढप्रतिज्ञ हो कि प्राणसमान प्रिय पुत्र को भी वनवास दे दे, श्रीर वह भी दो चार महीने या वर्ष दो वर्ष के लिए नहीं पूरे चौदह वर्ष के लिए, ऐसी सत्यप्रियता दूसरे किसी राजा में आज तक नहीं देखी गई। इस अद्भुत लीला का वास्तविक भेद समम्मने के लिए तनिक विचार से काम लेना होगा। गहरा विचार करने से विदित होता है कि पूर्वकाल में हमारे भारतवर्ष में स्त्रियों की उचित प्रतिष्ठा होती थी। पहले लोग एकान्त में स्त्री से कही हुई बात को प्राग्णपण से पूरा करते थे। चाहे जगत् चूर्ण क्यों न हो जाय पर प्राचीन आर्य कभी सत्यं से भ्रष्ट नहीं होते थे। प्राचीन लोगों की बातों को लिख कर न्यायालय में रजिस्टर्ड कराने की अःवश्यकता नहीं होती थी। उनका न्यायालय उनका अन्त:करण होता था। जो बात वे मुँह से निकालते थे वह पत्थर की लकीर हो जाती थी। चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाय पर आर्य जन की बांत नहीं पलट सकती। राजा दशरथ ने केकयी के प्रित की हुई प्रतिज्ञा का जो पालन किया उससे राजा की सत्यप्रियता के अतिरिक्त स्त्रियों के सत्कार का भी एक अच्छा निदर्शन प्रतीत हो गया।

भला जब राजा दशरथ ऐसे थे तब उनके आत्मज श्रीरामचन्द्रजी में क्या कमी हो सकती थी। किम्बहुना, रामचन्द्रजी अपने पिता से कई गुना अधिक धर्मात्मा थे। इसमें अत्युक्ति का लेश भी नहीं है। यह सर्वथा सत्य है। रामचन्द्रजी के समान पितृभक्त पुत्र का दूसरा उदा-रण हूँ दने से भी नहीं मिलता। मिले कहाँ से कोई है ही नहीं। उन्होंने पिता के सत्यव्रत की रचा के लिए हाथ में आये हुए राज्येश्वर्य को रणवत् त्याग कर १४ वर्ष तक वन में वसना स्वीकार किया। इसी धर्मात्मता के कारण आज तक भी सारा जगत् उनको पूज्यभाव से स्मरण करता है। अस्त।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

महाः हाराः मिभिः

ता को इतनं

१ यहि भी में स्राज्ञ

करकें जी कें काँपने

ाम !" कर्त्ते इच्छित्

कर

ये, प जा है लए!

कहीं युतपूर्व ज के 88

### सीताचरित।

अपनी माता कैशाल्या के घर में जाकर रामचन्द्रजी ने देखा कि माता देव-पूजा कर रही हैं श्रीर मन्त्र पढ़ पढ़ कर श्रिप्त में श्राहुति डाल रही हैं। जिस समय रामचन्द्रजी ने माता के चरणों में मस्तक नवाया उस समय प्रेम में विद्वल होकर माता के शिल्या आसन से उठ खड़ी हुई और पुत्र को कण्ठ से लगा कर उनका मस्तक सूँ घने लगीं। उन्होंने रामचन्द्रजी के सिर पर हाथ फेर कर कहा कि पुत्र, त्र्राज बढ़े मङ्गल का दिन है कि जो तुम्हारे पिता तुमको युवराज की पदवी देंगे। त्रपनी माता के भाव को समभ कर रामचन्द्रजी ने कहा— ''माताजी, श्रव तुम त्रानन्द क्यों मना रही हो । तुम्हारे, सीता के श्रीर लक्मण के लिए एक भारी आपत्ति आई है। वह यह कि पिताजी माता क्रेक्यी के कथनानुसार भरत को राजगद्दी देकर मुक्को १४ वर्ष का वनवास देते हैं।" इतना सुनते ही कौशल्या के पैर तले से धरती निकल गई। वे निम् ल लता की तरह धरती पर गिर पड़ीं। रामचन्द्रजी ने लच्मण की सहायता से उनको जैसे तैसे उठाया। जब बहुत हर में उनकी मूच्र्छा दूर हुई तब वे शोक में विकल होकर विलाप करने लगीं। थोड़ी सी देर में ही रामचन्द्रजी के वनवास का समाचार सारे राजमहल में फैल गया। जिसने सुना उसी ने हाहाकार से आकाश को गुंजा दिया। चारों श्रोर से हाहाकार की ध्वनि ही सुनाई देती थी। उस हाहाकार के हृदयविदारक शब्द को सुन कर लच्मगाजी का क्रोधाग्नि श्रीर भी श्रधिक धधक उठा। वे रामचन्द्रजी श्रीर कीशल्या के सामने ही राजा दशरथ की भरपेट निन्दा करने लगे। वे कहने लगे कि महाराजा की बुद्धि बिगड़ गई है। वे स्त्री के वश में हो गये हैं। ऐसे स्त्रीपरायण राजा की त्राज्ञा मानने की, हमारी सम्मति में, कुछ भी त्रावश्यकता नहीं है। मैं ग्रभी दशस्य, केकयी, भरत ग्रीर इनके जितने सहायक हैं उन सब को चण भर में मारे डालता हूँ। क्या मेरे

100

Į

वा कि

गहुति मस्तक

मे उर

नगीं।

न बडे

पदवी

हा—

श्रीर

माता वर्ष

वरती

दुर्जी

देर

करने

सारे

नाश

देती

का

कि

ऐसे

भी

नके

मेरे

रहते हुए ये लोग रामचन्द्रजी को वनवास दे सकते हैं ?" लच्मण्जी की ऐसी क्रोधभरी वातें रामचन्द्रजी को अच्छी न लगीं । उन्होंने कहा कि भाई, तुम क्या कह रहे हो । पिता ही धर्म है। पुत्र के लिए पिता ही साचात् देवमय है । पिता के समान संसार में दूसरा कोई प्राणी पूज्य नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का प्रधान धर्म है। जब हम पिता के धर्म की ही रच्चा न कर सके तब हमारे जीने का क्या फल ? भरत बहुत सुशील और नम्न हैं। उन्होंने हमारा क्या अपराध किया है ? देवी केकयी हमारी पूजनीया माता हैं। उनकी निन्दा करने से हमको बहुत भारी अपराध लगता है।" इतना सुनते ही लच्मण्जी की आँखें नीची पड़ गई।

जब कीशल्या को यह मालूम हुआ कि अब राम ने टढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। अब ये बिना वन जाये न मानेंगे तब उन्होंने कहा कि पुत्र, जो तुम वन जाते ही हो, मेरे कहने से भी नहीं रुकते, तो तुम्हारे साथ मैं भी वन को चलूँगी। परन्तु फिर रामचन्द्रजी ने माता को सम-भाया कि माताजी, पित के होते हुए स्त्री को कभी उनसे अलग नहीं होना चाहिए। स्त्री के लिए पित ही गित है। पित की सेवा करना ही स्त्री का मुख्य धर्म है। मेरे वन चले जाने पर राजा को अत्यन्त दुःख होगा। और, यदि आप यहाँ न रहीं तो फिर पिताजी को कौन धीर बँधावेगा ? उनकी सेवा कीन करेगा ?

जब कैशिल्या ने देखा कि ये अपनी प्रतिज्ञा के पालन करने से न हटेंगे, वन की अवश्य ही जायँगे, तब उन्होंने आँखों में जल भर कर रामचन्द्रजी की बहुत बहुत आशीर्वाद दिये और उनके कुशल-मङ्गल के लिए ईश्वर से वार वार प्रार्थना की । इस तरह माता की समभा युभा और उनके चरणें की प्रणाम करके रामचन्द्रजी लच्मणजी के साथ सीताजी के मन्दिर की चल दिये।

## सीताचरित।

मनुष्य भारी से भारी कष्ट को, दारुण से दारुण मन की पींड़ को, तभी तक अपने हृदय में रख सकता है, तभी तक सह सकता है जब तक वह किसी अान्तरिक प्रेमी से नहीं मिलता। दुःह में धीर बँधाने वाले मित्र के सामने किसी से भी अपने मन का भीतरी भाव नहीं छिपाया जा सकता। घनिष्ठ मित्रता रखने वाले सची प्रीति करने वाले, अभिन्नहृदय जन के सामने अपना भीतर्थ भेद खोलनाही पड़ता है। अभिन्नहृदय प्रेमी के सामने, लाख उपार करने पर भी आन्तरिक भाव छिपाया नहीं जा सकता, प्रकट हो ही जाता है। प्रकट करने की इच्छा न होने पर भी वह भाव रक नहीं सकता, छिप नहीं सकता।

7

3

7

7

S

į

f

q

3

f

रामचन्द्रजी अब तक तो अपना भीतरी मनोभाव छिपाये रहे। राजा दशरथ के पास से वनवास की आज्ञा को शिरोधार्य करके लौटने, लक्ष्मण्जी और माता कैशल्या देवी से मिलने और वहाँ से भी लौटने के समय तक रामचन्द्रजी अपने भाव को छिपाने में समर्थ रहे। इन स्थानों में उनका भीतरी भेद नहीं खुल सका। परन्तु जिस समय वे अपनी प्रेयसी सीतादेवी के मन्दिर के समीप पहुँचे उस समय उनकी और ही दशा हो गई। उनके हृदयमन्दिर में रुका हुआ शोकसागर, सीताजी के मन्दिर के द्वार पर पहुँचते ही, उमँड पड़ा उनके नेत्रों में जल भर आया; मुख की आकृति विगड़ गई और उनके हृदयचे त्र में नाना प्रकार के भावों का तुमुल युद्ध होने लगा। सीतादेवी, नियमपूर्वक ईश्वरपूजा करके अपने स्वामी के मङ्गल दर्शन की इच्छा से, आनन्द में भरी हुई वैठी थीं। इतने में ही सामने अपने स्वामी को आता देख कर वे भट उठ खड़ी हुई। परन्तु स्वामी के मिलन मुख की चिन्तित आकृति को देख कर वे खड़ी की खड़ी रहें गई। वे स्वामी के लज्जावनत मुख को देखतेही सहसा सहम गई।

सीतादेवी सची पितत्रता श्रीर पितिप्राणा थीं । वे भला प्राणेश्वर की पीड़ा को कब सह सकती थीं। स्वामी को शोकसन्तप्त देख कर उन का हृदय काँपने लगा। वे व्याकुल होकर पूछने लगीं:—

ी पीड़

न सह

। दु:स न का

ने वाले

भीतरी

उपाव

हो ही

**ह** नहीं

रहे।

करके

हाँ से

समर्घ

जिस

उस

हुग्रा

ड़ा।

उनके

गा।

र्शन

प्रपने

ने को

रह

ई ।

"हे नाथ, विद्वान ब्राह्मणों ने तो ब्राज पुष्य नचत्र में ब्रापके राजितलक का मुहूर्त वतलाया था; ब्राप इस समय इतने खिन्न क्यों हो रहे हैं ? इस समय ब्रापके सिर पर श्वेत छत्र नहीं है ब्रीर न देंगों ब्रोर सुन्दर चँवर डुल रहे हैं। सूत, मागध ब्रीर वन्दीजन ब्रापके चारों ब्रोर मङ्गल स्तुति क्यों नहीं करते ? वेदपाठी ब्राह्मण लोग ब्रापके मस्तक पर दही ब्रीर अचत (चावल) क्यों नहीं डालते ? ब्रापके पीछे पीछे ब्रापकी प्रजा क्यों नहीं चलती ? ब्राज ब्रापके ब्राण ब्रापके पीछे पीछे ब्रापकी प्रजा क्यों नहीं चलती ? ब्राज ब्रापके लिए सुवर्णाङ्कित चित्रयुक्त ब्रासन लेकर ब्रापके सेवक ब्रापके साथ क्यों नहीं चलते ? जब ब्राज ब्रापका राजितलक होने वाला था तब ब्राप प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई देते ? ब्रापका मुख उदास क्यों हो रहा है ? ऐसे मङ्गल समय में भी ब्रापका मुखारविन्द शोभाहीन क्यों हो रहा है ? हे नाथ, शीघ्र कहिए, क्या बात है ? ब्रापकी मुखाकृति को देख कर मेरा हृदय विदीर्ण हुब्रा जाता है !"

(वा० रा०, काण्ड २ सर्ग २६)

रामचन्द्रजी सीतादेवी के ऐसे कारुणिक विलाप-वचन सुन कर कहने लगे—''प्रिये, श्रीपूज्यपाद पिताजी ने सुफ्तको १४ वर्ष का वनवास दिया है।'' इतना कह कर रामचन्द्रजी ने वनवास मिलने का पूरा पूरा वृत्तान्त सीताजी से कह सुनाया। सारी कथा सुना कर उन्होंने अन्त में कहा—''प्रिये, अब मैं पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए वन जाता हूँ। बस, इसी लिए मैं एक बार तुमसे मिलने आया हूँ।''

4 C

#### सीताचरित।

Y

ब्

क

व

व

.स्

3

व

-

100 10

Ŧ

व

व

. DC

ड

रामचन्द्रजी ने उस समय सीताजी की बहुत कुछ उपदेश भी किया। उन्होंने कहा—''प्रिये, सुनो, मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन जाता हूँ। मेरे पीछे तुम यहाँ किसी प्रकार की चिन्ता मत करना। मेरे पीछे तुमको भी यहाँ भागविलास की सामप्रियों का बर्ताव कम करके व्रत-उपवास अधिक करने होंगे। तुमको भी मेरे पीछे मेरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तुम प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर सन्ध्या, अग्निहोत्र से निवृत्त होकर मेरे पूज्यवर श्रीपिताजी के चरणों को प्रणाम किया करना । मेरे वियोग में मेरी माता बहुत दु:खित होंगी। तुम उनकी सेवा शुश्रूषा करके उन को धीर वँधाती रहना। एक मेरी ही माता क्या, सुमित्रा श्रीर केकयी भी तुम्हारे लिए वैसी ही पूज्या हैं। सभी मातात्रीं की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। प्राणप्रिय भरत और शत्रुव्न को भ्राता और पुत्र के समान जानना। आज से भरत ही इस देश और वंश के राजा हो गये। देखना, कभी उनका बुरा मत चाहना। सदा ऐसा प्रयत्न करती रहना कि जिससे परस्पर मन मैला न हो। राजा को सदा प्रसन्न ही रखना चाहिए। यदि उनके विरुद्ध कोई काम किया जाय ते वे रुष्ट हो जाते हैं। ऋपराधी पुत्र को भी राजा लोग दण्ड देकर घर से निकाल देते हैं श्रीर हितकारी सुयोग्य मनुष्य का, चाहे वह ऊपरी ही क्यों न हो, बहुत सम्मान करते हैं। इसी लिए, हे प्रिये, मैं कहता हूँ कि तुम सदा भरत की सम्मति में रहना। उनसे विरुद्ध होकर कभी कोई काम मत करना। वन जाते समय मैं तुमसे बस यही एक बात कहता हूँ कि जहाँ तक हो सके तुम मेरे कथनानुसार ही काम करनी, अन्यथा नहीं। इसी में तुम्हारा कल्याण है श्रीर मेरी श्राज्ञा का मानना ही तुम्हारा धर्म है।"

(वा० रा० काण्ड २, सर्ग २६)

ईश्वर की इच्छा भी कैसी बलवती होती है। अभी घड़ी भर पहले सीतादेवी बैठी हुई अपने मन में सोच रही थीं कि मैं खामी के राजतिलक हो जाने पर महारानी कहलाऊँगी; परन्तु थोड़ी देर बाद उनकी वे आशायें, वे विचार, सब स्वप्नवत् हो गये। अभी जिनके लिए राजतिलक का उत्सव मनाया जाता था अब वही वन जाने के लिए तैयार खड़े हैं। संसार की यही विचित्रता, ईश्वर की यही बलवती इच्छा, चणभर में कुछ का कुछ कर डालती है। इसी बात को सोच कर कौन किस बात की स्थिरता में पका विश्वास कर सकता है ? पल में क्या से क्या हो जाय-इसका किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं। ईश्वर की इच्छा हो तो अभी कुछ का कुछ हो जा सकता है। इस बात का किस को पका विश्वास हो सकता है कि जो आज राजा है वह कल भिच्चक नहीं बन सकता श्रीर जो श्राज श्रिक श्वन है वह कल राज-राजेश्वर के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता ? ईश्वर की इच्छा के अनुसार सभी वातें सम्भव हैं। संसार में किसी को अपनी प्रभुता का घमण्ड नहीं करना चाहिए। देखिए, रामचन्द्रजी को तो राजतिलंक होने का कुछ हर्ष भी नहीं था। जब उनके लिए ही परमात्मा की इच्छा कुछ की कुछ हो गई तब सांसारिक विषय-भोगरूपी पङ्क में लिप्त ऋमि-मानी जन के मानमर्दन के लिए परमात्मा क्या नहीं कर सकता ? परन्तु हम ऐसे अवसर पर सीतादेवी को प्रणाम किये बिना नहीं रह सकते। हम पहले लिख चुके हैं कि सीतादेवी साधारण स्त्री नहीं हैं। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो अपने स्वामी के मुख से राज्य के बदले वन-वास का हृदयविदारक समाचार सुन कर उसका हृदय फट जाता, वह मूच्छित हो जाती श्रीर उसके मानसिक भावों में सहसा परिवर्तन हो जाता; वह उसी समय गगनभेदी रोदन से सारे राजमहल की कँपा डालती, केकयी की करोड़ों गालियाँ सुनाती श्रीर उसके सिर के बाल

रना, नना

ा भी

लिन

र की

की

ांगे।

तुम

मेरे

ग में

उन

कयी

रना

त्र के

ा हो

**ग्य**त

सदा

र तो

वर

न्परी

ता हूँ

कभी

वात

२६)

₹

व

9

7

60

नोचने के लिए उसका नाक में दम कर देती। यदि कोई साधारण हो ऐसी वात सुनती तो विधाता को सैंकड़ों उलटी सीधी सुनाती और उसी को इस सारे बखेड़े का मुख्य दोषी ठहराती। श्रीर कोई साधारा स्त्री होती तो रामचन्द्रजी को इस दु:सह, किन्तु धर्मसम्बन्धी, काम के करने से विमुख कर देती। वह स्वार्थ में पड़ कर अपने पति को ऐसे महत्त्व-पूर्ण धर्मकार्य्य से विरत कर देती। साधारण स्त्री ऐसे कठिन समय में त्राप तो अधीर होती ही पर साथ ही अपने स्वामी को भी धर्म-भ्रष्ट कर डालती । परन्तु हम पहले ही कह चुके हैं कि सीतादेवी साधारण स्त्री नहीं थीं। सीताजी अपने को भूल गई थीं। वे पति को ही अपना सर्वस्व समम्तती थीं। पति के मन और आत्मा में अपना मन-त्र्रात्मा मिला कर वे एकरूपता को, तादात्म्य को, प्राप्त हो चुकी थीं। महारानी न बनने का सीताजी को लेश मात्र भी दु:ख न था। उनको तो यह देख कर कि मेरे पति अपने पिता की आज्ञारूप धर्म का पालन करने के लिए प्रसन्नता से जारहे हैं, बहुत ही स्रानन्द हो रहा था। सीतादेवी ऐसी भारी त्र्रापत्ति त्र्रापड़ने पर भी विचिलत नहीं हुईं। वे दु:ख में अधीर न होकर उस समय अपने कर्तव्य के विषय में सोच रही थीं। उन्होंने बुद्धि को सावधान रख कर ऋपना कर्तव्य सोच लिया। जिस समय रामचन्द्रजी ने अपने वन जाने की बात सीताजी को सुनाई थी उन्होंने उसी समय श्रपना कर्तव्य निर्धारित कर लिया था। बस, यदि सीतादेवी को उस समय दुःख हुआ ती इसी वात का कि उनके स्वामी उनको भरतजी के ग्राश्रय में छोड़ कर वन जाना चाहते हैं। बस, इसी बात से घबरा कर सीताजी कुछ कुर्पित हो गईं। परन्तु उनका वह कोप साधारण स्त्रियों के कीप के समान नीच भाव का कोप नहीं था। उनके कोप के भीतर पवित्रती श्रीर प्रेम भरा हुआ था।

सीतादेवी ने कहा-"नाथ, क्या आपने मुमको ऐसी नीच समम रक्खा है कि जो इस तरह कहते हैं ? त्रापकी वातों को सन कर मुक्को हुँसी आती है। आपने मुभसे जो वात कही है वह आप जैसे वेद-शास्त्र-पारग महावीर राजकुमार के कहने योग्य कदापि नहीं है। ऐसा कहने में त्रापकी भी निन्दा ही होती है। पिता, माता, श्राता, पुत्र श्रीर पुत्रवधु ये सब अपने अपने कर्मों का फल-भोग करते हैं, परन्त एक स्त्री ही ऐसी है कि जो अपने पित के भाग्य की भी भीगती है। बस, इसी लिए त्रापके लिए वनवास की त्राज्ञा होते ही मेरे लिए भी हो चुकी । मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ । क्या पुरुष की छाया कभी पुरुष से भिन्न हो सकती है ? श्रीर माता, पिता, भाई श्रादि ते श्रलग रहे, स्त्री श्रपना कल्याण श्रपने श्राप भी नहीं कर सकती। उसके लिए परम कल्याण का साधन, कल्याणस्वरूप ग्रीर एकमात्र गति पति ही है। यदि आप आज वन के लिए प्रस्थान करेंगे तो मैं भी आपके आगे आगे चलूँगी। यह बात मैं केवल अपनी इच्छा से ही नहीं कहती, किन्तु शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है। श्रीर मेरे माता-पिता ने भी बचपन में मुभ्ते यही उपदेश दिया था। स्रतएव मैं स्रापका साथ नहीं छोड़ सकती। मैंने तो कभी आपका कोई अपराध भी नहीं किया। फिर त्राप मुभको यहाँ छोड़ कर ऐसा त्रसहा दण्ड क्यों देना चाहते हैं ? मैं आपके साथ निर्जन वन में भी सुखी रहूँगी। वह भयंकर वन मुक्तको सुखदायक ही होगा। मैं त्रिलोकी का सुख नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ केवल त्र्यापका सहवास। त्र्यापके साथ रहने में ही मुक्तको सचा सुख मिल सकता है। ग्रापको छोड़ कर, ग्रापसे ग्रलग रह कर, मैं स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहती। मैं वन में निख फल-मूल खा कर ही रहूँगी। त्रापको कभी किसी बात के लिए दु:ख न दूँगी। मैं घोर वन में भी त्रापके चरणों की सेवा करती हुई पिता के घर में रहने के समान

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

ण स्त्री श्रीत धारण भारण

ऐसे फठिन तो भी गादेवी

प्रपना चुकी था। किका

हो हो लित य के

पना की

रित तो तो कर

कुछ। म के

त्रता

ALC: U

# सीताचरित।

च

इ

र्क

स्त

घर

हुः स

को

जा

शा

भै

नह

नह

ग्रा

सुन

कप

आ

तिव को

सुख मान्ँगी। मेरे ले चलने में आपको कुछ भार न होगा। मैं आपके विना यहाँ चण-मात्र भी जीवित नहीं रह सकती। मैं आपके आगे आले कुश-कण्टक दूर करती हुई चलूँगी। जिस प्रकार निर्जल देश अथवा. मरुभूमि का यात्री पीने से बचे हुए कमण्डल के जल को फेंक नहीं देता, उसे अपने साथ ही ले जाता है, इसी प्रकार आप भी मुभको अपने साथ ही ले चलिए; यहाँ न छोड़िए। मुभमें कोई पाप नहीं कि जो आप मुभने अपने साथ नहीं ले जाते। आप बीर हैं। यदि आप मुभने अपने साथ वन न ले जायँगे तो लोग क्या कहेंगे ? सम्भव है कुछ लोग आप की बीरता में त्रुटि समभने लगें।" (वा० रा० काण्ड २, सर्ग २७)

पाठक, देखिए, सीतादेवी ने अपने कर्तव्य की कैसी अच्छी तरह से पहचाना ! उन्होंने अपने स्वामी के वनगमन का समाचार सुनते ही कह दिया कि वस इसी आज्ञा के साथ मेरे लिए भी आज्ञा हो चुकी। जहाँ स्वामी वहीं उनकी सहचारिणी पत्नी । सीतादेवी की यह कैसी स्वामाविक उक्ति हैं । सीतादेवी के इस कथन से कि ''मैं आपके आगे आगे कुश-कण्टकों का चूर्ण करती हुई चलूँगी''—कैसा अद्मृत पर्ति प्रेम भलकता है ! मतलव यह कि यदि मार्ग में कोई काँटा या कँकड़ पड़ा होगा तो पहले मेरे पैर में लग कर दूट जायगा, आपके पैरों में न लगेगा । सीताजी का यह कथन कि मार्ग में आगे पड़े हुए कुश-कण्टकों को या तो मैं उठा कर फेंकती चलूँगी और या उन्हें अपने पैरों से कुचलती रहूँगी, पर आपके कोमल चरणों को उनके कठिन आघातीं से दूर ही रक्खूँगी । कैसा अच्छा भाव है ! कैसी प्रेमभरी उक्ति है ! पातित्रत का कैसा अच्छा निदर्शन है ! यात्री के जल ले जाने की बात कह कर सीताजी ने मर्मस्पर्शी करुणरस और प्रेम की पराकाष्टा दिखा दी।

सीतादेवी बड़ी बुद्धिमती श्रीर दूरदर्शिनी श्रीं। उन्हेंाने, इस विचार से कि कहीं खामी वन के क्षेरोां को दिखा कर मुक्ते साथ

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

चलने के लिए मना करने लगें, कहा—''हे जीवननाथ, मेरी स्रान्तरिक इच्छा भी यही है कि मैं सिंह, व्याघ्र ग्रादि जंगली जीव-जन्तु से भरे हुए वनों में तपस्विनियों का सा वेश बना कर रहूँ श्रीर वहीं प्रति दिन श्राप की चरण-सेवा करूँ। मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे सरोवरों—जलाशयों-में स्नान करूँ कि जहाँ कमल खिल रहे हों, भौरे गुञ्जार रहे हीं श्रीर हंस बोल रहे हों। मैं वहीं बन्दरों, हाथियों श्रीर रीछों के बनों में रह कर त्र्यापके चरण-कमलों की सेवा करना चाहती हूँ। मुभ्ते वहाँ पिता के घर से कम त्र्यानन्द न मिलेगा। मैं त्र्यापकी त्र्याज्ञा का पालन करती हुई नाना प्रकार के पर्वतों श्रीर वनों का दर्शन करके अपने जीवन की सफल समभूँ गी। मुभ्ने पूरा विश्वास है कि ब्रापके साथ रहने में मुभ्न को किसी प्रकार का कष्ट न होगा। मैं श्रापके साहस की श्रच्छी तरह जानती हूँ। मैं आपके बल को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं आपकी शक्ति का अच्छी तरह परिचय रखती हूँ। इसी लिए मुभको दृढ़ आशा गार विश्वास है कि स्राप स्रकेली मेरा ही क्या, सैकड़ों प्राणियों का **पालन-पोषण** अकेले ही कर सकते हैं। इसी लिए मैं आपका साथ नहीं छोडूँगी। मैं ग्रापकी छाया हूँ। मुभे ग्राप किसी प्रकार भी त्रजग नहीं कर सकते। मैं पहले ही कहे देती हूँ कि मैं वन में त्रापसे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ न मागूँगी; वन-फल खा कर ही निर्वाह कर लूँगी। सुन्दर रेशमी कपड़ों के लिए मैं आपको कभी कष्ट न दूँगी। मैं सादे कपड़े पहन कर ही अपने जीवन को कृतार्थ समभूँगी। इसी तरह आपके साथ रह कर मेरा भी समय सुखपूर्वक व्यतीत होजायगा।" (वा० रा० काण्ड २, सर्ग २७)

हम पहले ही काण्ड में लिख चुके हैं कि सीतादेवी को प्राक्त-तिक सीन्दर्य-दर्शन की लालसा बचपन से ही थी। उन्होंने अपने पिता के यहाँ ऋषि-मुनियों के द्वारा तापस आश्रमों की कथायें बहुत सुनी

स्रापके आगे

प्रथवा नहीं (भको

के जी अपने आप

(७)

तरह

ते ही की। कैसी

द्धागे पर्ति-

तॅंकड़ रों में

कुश-पैरों

यातों है!

बात दी।

इस

नाथ

7

٠ 4

न

भ

भें

इर

ज

व

त्र

ज

वर

ग्र

स

ता

पि

को

में

उन

ग्रप

तभ

उस

श्रीं। उसी समय से उनके मन में वन्य श्राश्रमों के दर्शन की उत्कण्ण प्रवल हो रही श्री। इसी लिए अब वे पित के साथ वन्य श्राश्रमों। तपित्वनी की तरह रह कर अपनी वाल्य-काल की इच्छा को प्रकरना चाहती हैं। अब बहुत ही अच्छा सुयोग उनके हाथ लगा है परन्तु सीताजी को अभी तक यह मालूम नहीं कि वन में रहना बहुद दु:खदायी है। उन्होंने अभी तक जो कुछ सुना है वह इतना ही कि वन में तपित्वयों के श्राश्रम बहुत सुहावने होते हैं, आश्रमों के श्राप्त पास के उपवन बड़े मनोहर होते हैं; वहाँ नाना प्रकार के पश्च, पित्तवें की सुन्दर मीठी वाणी सुनने में श्राती हैं। उन्हें यह नहीं मालूक कि वन में ऐसे ऐसे भयंकर जीव रहते हैं कि जिनकी भयंकर गर्जा को सुन कर बड़े बड़े धीर पुरुषों का भी कलेजा काँप उठता है। इन्हें सब बातों को सोच श्रीर मन में वन के छेशों को याद करके राम चन्द्रजी ने सीताजी को साथ ले जाना स्वीकृत न किया।

रामचन्द्रजी ने वन के अनेक होशों का वर्णन करने की इच्छा से सीताजी को बहुत कुछ उपदेश किया। उन्होंने कहा— "प्राणिष्रें। वन में एक नहीं अनेक होश सहने पड़ें गे। वहाँ पहाड़ों की गुफाओं रहने वाले सिंह रात दिन गर्जा करते हैं; अनेक भयानक जीव जन्तु वह दिन रात खुले मैदान सब जगह फिरा करते हैं; वही जीव-जन्तु हम लोगों को वहाँ अकेला देख कर खा जायँगे। मतवाले ख़ूनी हाथिंग से बचना वहाँ सहल काम नहीं। वहाँ का मार्ग भी सुगम नहीं महादुर्गम है। वहाँ प्यास लगने पर सब जगह जल भी नहीं मिलती वहाँ दिन भर चलना और सायंकाल होने पर किसी वृच्च के नींग पत्तों की शय्या पर ही सोना पड़ेगा। भूक लगने पर वृच्चों से गिरे हुए फलों का भोजन और भरनों या नदियों का पानी पीना होगा। प्रिति दिन तीनों काल का स्नान करना होगा। अपने ही हाथ से फूल आदि

त्कण्

श्रमों है

को पूर

गा है

वहुर्

ही कि

त्रास

चियं

मालूर

गर्जन

इन्ह

राम-

ठ्ठा से

प्रियं.

प्रेां में

वहां

हम

धयों

नहीं

ता। नीवे

हुए

प्रति

गादि

लाकर अग्निहोत्र का सब सामान तैयार करना होगा। वानप्रस्थ-आश्रम के सब धर्मी का पालन करना होगा। वन में ऐसे ऐसे भयंकर साँप रहते हैं कि मार्ग में मुँह फैला कर बैठ जाते हैं और जो उस मार्ग से आता है उसी को वे हड़प कर जाते हैं। मच्छरों का तो कुछ कहना ही नहीं। उनका तो वहाँ घर ही है। उनसे तो रात दिन पीछा छुड़ाना भारी हो जाता है। कहाँ तक कहें, वन में असंख्य दुःख हैं। इसी लिए में कहता हूँ कि वन में सुख का नाम नहीं। जहाँ देखेा, वहीं दुःख। इसलिए तुम वहाँ न जाओ। वनवास के कठिन दुःख तुमसे न भोगे जायँगे।" (वा० रा० काण्ड २, सर्ग २८)

रामचन्द्रजी के वचनों को सुन कर सीतादेवी की श्राँखों से श्राँसू वहने लगे । वे बड़ी दु:खित होकर बोलीं—"नाथ, ग्रापने वन में रहने के जितने दोष बतलाये हैं वे सब आपके साथ स्नेहपूर्वक रहने से गुए हीं हो जायँगे। श्रीर स्रापने सिंह, व्याघ, हाथी श्रीर साँप स्रादि जीव-जन्तुत्रों से जो भय दिखलाया है मुभ्ने उनसे कुछ चिन्ता नहीं। क्योंकि बनैले जीव त्रापके प्रियदर्शन रूप को देखते ही निवेर हो जायँगे। मैं अवश्य आपके साथ जाऊँगी। आपके विना मैं यहाँ जीवित नहीं रह सकती । त्रापके पास, त्रापकी संरचकता में, रहती हुई मुक्तको त्रीर तो क्या, देवराज इन्द्र भी कुदृष्टि से नहीं देख सकता। जब मैं अपने पिता के घर थी तब मैंने बचपन में ब्राह्मणों के मुँह से सुना था कि मुभ्र को वन में रहना पड़ेगा। अवब्राह्मणों केवे वचन भी सत्य होने चाहिएँ। मैं वनवास के दुःखों को भी श्रच्छी तरह जानती हूँ। पर वे दुःख उन्हीं लोगों को भोगने पड़ते हैं जो जितेन्द्रिय नहीं होते । जबसे मैंने अपने पिता के घर अपने वनवास भोगने की भविष्यवाणी सुनी थी तभी से मेरे जी में वन में बसने की प्रबल उत्कण्ठा हो रही थी। अब उस इच्छा के पूरा होने का समय ग्रा गया। खी का धर्म ही पित की

मू

स

ज

य

क

िल

को

ज

ग्र

चु

रि

भ

चा

सा

स्व

सा

हो

में

वा

श्री

बिह

सा

हह

सेवा है। जब ग्राप वन चले जायँगे तब यहाँ मैं ग्रापकी सेवा क्योंका कर सकूँगी। ऐसी पतिव्रता नारी को भी ग्राप ग्रपने साथ नहीं हों जाना चाहते; इसका कारण तो वतलाइए ? यदि ग्राप मुक्तको ग्रपने साथ वन न ले चलेंगे तो, स्मरण रखिए, मैं जल में डूब मरूँगी, कि स्वाकर प्राण त्याग दूँगी या ग्रिप्त में गिर कर भस्म हो जाऊँगी।"
(वा० रा० काण्ड २, सर्ग २६)

इतना कहते कहते सीताजी की वाणी रुक गई । कुछ क्रोध से उनका मुख लाल हो गया।

सीताजी ने बहुत प्रकार से रामचन्द्रजी की सेवा में प्रार्थना की परन्तु उन्होंने उनको अपने साथ वन ले जाना स्वीकार न किया। इस पर सीताजी को बहुत दु:ख हुआ। उनके आँसुओं से उनका वक स्थल तर हो गया। जब सीताजी को किसी प्रकार भी सफलता प्राप्त न हुई तब उन्होंने एक ग्रीर ही युक्ति निकाली । उन्होंने प्रीति ग्रीर त्र्यभिमान में भर कर महावीर रामचन्द्रजी की हँसी करनी त्र्यारम्भ कर दी। उन्होंने कहा—''नाथ, यदि हमारे पिता त्र्यापको ऊपर से पुरुष श्रीर भीतर से स्त्री—कायर—समभते ते। मुक्ते कदापि श्रापके हाथ में न सौंपते। जो उन्हें यह मालूम हो जाता कि ग्राप इतने भीरु हैं तो वे त्र्यापके साथ मेरा व्याह कभी न करते । लोग तो त्र्यापके तेज श्रीर बल की ऐसी प्रशंसा किया करते थे; परन्तु त्र्याज वे सब बातें खप्रकी हो गईं। मैं आपको सत्यवान सममती हूँ और आप मुक्तको सावित्री समिक्का । मैं त्रापका साथ नहीं छोड़ सकती । मैं पतित्रता हूँ । मुर्भ मेरे माता-पिताओं ने पातिव्रत धर्म की शिचा दी है। मुभ्ते वह शिबी याद है। मैं अपने धर्म के पालन करने के लिए आपके साथ चलूँगी। त्र्यापको मुक्ते त्यागना उचित नहीं । वन में जितने दुःख त्र्यापने बत्त्वाव स्रीर जो बतलाने की बच रहे वे सब मुक्ते स्वीकार हैं। वहाँ फल

गोंकर

हों ले

प्रपने

विष

(3)

ा से

की

इस

वत्त-

प्राप्त ग्रीर

कर

प में

ΠÀ

ग्री।

वर्ग

वेत्री

मुभ

चा

ते।

गये

ल.

मूल श्रीर कंद जो कुछ मिल जायगा वही मुभे श्रमृत के समान होगा। इन बातों की तो श्राप चिन्ता ही न कीजिए। मैं नहीं जानती कि श्राप मुभ निरपराधिनी, पितत्रता श्रीर पितप्राणा नारी को यहाँ क्यों छोड़े जाते हैं ? मैं ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूँ। मैं श्रापको छोड़ कर श्रीर किसी दूसरे पुरुष का दर्शन स्वप्न में भी नहीं करूँगी। इसी लिए मैं कहती हूँ श्रीर निश्चय करके कहती हूँ कि मैं श्रापके साथ वन को श्रवश्य चलूँगी।" (वा० रा० काण्ड २, सर्ग ३०)

पाठक, देखिए, जिस समय रामचन्द्रजी ने सीताजी से कहा कि जब तक हम वनवास पूरा करके लौटें तब तक तुम यहीं भरत के अर्थान रहो। बस यही बात सीताजी के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। उनको अत्यन्त कष्ट हुआ। उन्होंने दु:खित होकर कहा-"नाथ, यह त्रापने क्या कह डाला ! चाहे त्राप भरत के त्रधीन होकर रहिए, पर त्र्याप इस विषय में मुक्त को बाधित नहीं कर सकते। मैं भरत के क्या, आप के अतिरिक्त, और किसी के भी वश में नहीं रहना चाहती। मैं त्रापसे वार वार कहती हूँ, त्राप निश्चय मानिए, मैं ग्रापके साथ चलूँगी। मुभ्ने तो त्रापके साथ रहना ! चाहे वन हो चाहे स्वर्ग। कहीं भी चिलए, मैं त्रापके साथ हूँ। जिस समय मैं त्रापके साथ चलूँगी उस समय वह दुर्गम वनमार्ग भी मेरे लिए सुखदायक हो जायगा । मुक्ते मार्ग चलने की कुछ भी थकावट न होगी । वनमार्ग में पड़े हुए कुश-कंटक मुक्ते रुई के समान कोमल मालूम होंगे। प्रवल वायुवेग से उड़ी हुई धूलि जब मेरे ग्रंगों में लगेगी तब मैं उसे चन्दन श्रीर केसर समभूँगी। वन की पर्णशय्या ही मेरे लिए कोमल रेशमी विछीने की शय्या से भी अधिक सुखदायक होगी। हे नाथ, आपके साथ वन में मुक्ते किसी तरह का भी कष्ट नहीं होगा।"

(वा॰ रा॰ काण्ड २, सर्ग ३०)

84

# सीताचरित।

स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि पित के घर रहते रही जब उनकी बहुत दिन हो जाते हैं तब बीच वीच में अपने माँ-वाप के घर जाने को वे प्रायः हठ किया करती हैं। उस समय रामचन्द्रजी के मन में भी यही शङ्का उठने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि कहीं मैं इनको अपने साथ वन ले जाऊँ और ये वहाँ अपने माता पिता को याद करने लगें और उनके पास जाने को हठ करने लगें तो बड़ी गड़-बड़ होगी। उन्होंने इतना सोचा ही था कि इतने में सीताजी कहतें लगीं—''नाथ, मैं वन में न माता को याद करूँगी न पिता को। मैं कोई बात ऐसी न कहूँगी, कोई काम ऐसा न करूँगी जिससे आपको कुछ भी कष्ट हो। जहाँ आप हैं, मेरे लिए वहीं स्लं है और आपका वियोग ही महानरक है। आप निश्चय जानिए, में आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। चैदह वर्ष तो क्या, मैं घड़ी भर भी आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। चैदह वर्ष तो क्या, मैं घड़ी भर भी आपके बिना जीवित नहीं रह सकती।" इतना कहना धि कि स्नेह में व्याकुल होकर सीतादेवी रामचन्द्रजी के गले में हाथ डाल, फूट फूट कर रोने लगीं।

दयानिधान रामचन्द्रजी से सीताजी की वह कारुणिक दश श्रीर न देखी जा सकी। उनके रुदन को देख कर रामचन्द्रजी का भी हृदय उमड़ने लगा। उनके भी दोनों नेत्रों से आँसुओं की धारा वह निकली। उन्होंने भी सीताजी के कण्ठ में हाथ डाल कर कहा—''देवि, में तुम्हारे कष्ट को नहीं देख सकता। तुम्हारी यह कारुणिक दशा मुर्भ से और नहीं देखी जाती। में तुमको पीड़ा देकर स्वर्ग की भी कामन नहीं करता। डर की बात तुम क्या कहती हो। मुभ्के कहीं भी किसी बात का डर नहीं। मैं निर्भय हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी रचा अच्छी तरह कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारी आन्तरिक इच्छा के जानने के लिए ही अभी तक ले जाना स्वीकार न किया था। अब मैंने अच्छी तरह

प्रस् संव चा यह

सर

बहु बह् दो

को का को धन

उस थे। कर ही ''भ चिर

भाई

वे ३

रहते

प के

नी के

कहीं

को

गड-

फहने पिता

र गी

स्वर्ग

, में

घड़ी

या

ल,

शा

भी

वह

वि,

TH

ना

सी

ह्यो

叹

E

समभ लिया कि तुम मेरे साथ वन जाने को तैयार हो। अब में प्रसन्नता से कहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह अपने धर्मपालन में दढ़-संकल्प हो जाओ। हे प्रिये, तुमने जो बात कही है, तुम जो करना चाहती हो, वह बहुत ठीक है। तुमको यही करना चाहिए। तुम्हारा यही धर्म है। हमारे और तुम्हारे दोनों के कुल की प्रतिष्ठा इसी में है। बहुत अच्छा अब तुम भी बनगमन की तैयारी करो। तुम भी अपने वस्न, आभूषण, धन, रत्न, अन्न आदि सब पदार्थ ब्राह्मणों को दान कर दो। शीघ्रता करो। आज ही बन को यात्रा करनी होगी।"

(वा० रा० काण्ड २, सर्ग ३०)

जिस समय रामचन्द्रजी ने सीताजी की अपने साथ वन ले जाने को कहा उस समय सीताजी की असीम आनन्द हुआ। अन्त में प्रेम का ही विजय हुआ। सीताजी के विशुद्ध प्रेम के सामने रामचन्द्रजी को भी हार माननी पड़ी। स्वामी की आज्ञा पाकर सीताजी अपने धनरत्न ब्राह्मणों की दान करने लगीं।

जिस समय रामचन्द्रजी श्रीर सीताजी की ये बाते हो रही शीं उस समय लदमण्जी भी उनके साथ थे। वे उनकी सब बाते सुन रहे थे। जब रामचन्द्रजी ने सीताजी की अपने साथ ले चलना स्वीकार कर लिया श्रीर लदमण्जी की यह निश्चय हो गया कि अब ये अवश्य ही वन जायँगे तब उन्होंने हाथ जोड़ कर बड़ी नम्रता से कहा—"भइयाजी, यदि आपने वन जाने का विचार दृढ़ ही कर लिया है तो मुक्ते चिरसङ्गी सेवक को भी साथ लेते चिलए।" लदमण्जी के विनय-वचनों को सुन कर रामचन्द्रजी ने उनको भी बहुत समक्ताया, परन्तु वे भी आता के अनन्य भक्त थे। भला जो बाल्यकाल से ही अपने बड़े भाई के साथ रहते थे, उन्हों के साथ खाते-पीते थे श्रीर जहाँ कहीं वे जाते वहीं वे भी जाते थे तब १४ वर्ष के लिए वे उनको कैसे छोड़ सकते

Ţ

現

वं

व

707

60

थे १ अन्त में रामचन्द्रजी ने लच्मणजी को भी अपने साथ चले की आज्ञा दे दी।

लच्मणजी भी अपने बहुत से धन-रत्नों को दान करके वन जाने को तैयार हो गये। वन जाने के लिए तैयार होकर तीनों जने राज दशरथ के पास बिदा माँगने की चले। शोक! जिन सीतादेवी के साधारण जन कभी नहीं देख सकते थे वहीं अब पति और देवर के साथ पैदल जा रही हैं। उनको देख कर सारे नर-नारी श्रीर बाल हाहाकर करने लगे। सबने राजा दशरथ श्रीर केकयी को बहा कुछ बुरा भला कहा। इन तीनों को सामने त्राता देख कर राज दशरथ शोक में अत्यन्त विद्वल होकर ऊँचे स्वर से विलाप कर्ल लगे। कीशल्या त्रादि रानियाँ भी शोकातुर होकर रुदन करने लगी। फिर रामचन्द्रजी ने राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम करके वन जाने के लिए उनसे बिदा माँगी। राजा दशरथ ने अत्यन्त शोकाकुल होकर अ को आज्ञा दी। परन्तु इतने पर भी दुष्टा केकयी ने उनके पहनने के लिए मुनियों के से चीर-बल्कल ला दिये। रामचन्द्रजी श्रीर लक्म<sup>ण्डी</sup> ने उनको तुरन्त पहन लिया । परन्तु उन चीर-बल्कलों को हा<sup>ग्र ह</sup> लेकर भोली भाली सीवाजी खड़ी की खड़ी ही रह गई। कारण ग कि वे उनका पहनना नहीं जानती थीं। राजमहलों में रहनेवाली राजपुत्री श्रीर राजपुत्रवधू भला तपस्विनियों के से चीर-बल्कलों की पहनना क्या जाने । इसलिए उन्होंने उन चीरों को रेशमी सारी ह ऊपर ही पहन लिया। इस घटना को देख कर वशिष्ठ ग्रादि मुनि ज श्रीर मन्त्री लोग बहुत दुःखित हुए। वे जानकीजी को चीरधार्ष करने के लिए मना करने लगे। उस समय राजा दशरथ ने १४ वर्ष के लिए उपयोगी वस्त्र, श्राभूषण मँगवा कर सीताजी की दिला दिये तदनन्तर तीनों ने एक एक मनुष्य से बिदा माँगी। जब लक्सण्जी

भ्रपनी माता सुमित्रा से बिदा माँगी तब सुमित्रा ने बड़ी प्रसन्नता से भ्राज्ञा दी। उन्होंने चलते समय लक्ष्मणजी से कहा "पुत्र, तुम भ्रानन्दपूर्वक वन जाओ। तुम वन को ही अयोध्या समभना, रामचन्द्र को पिता के स्थान में मानना और सीता को माता समभना।"

चलते

जान

राजा

ने को

ार के

ालक

बहुर

राज

करन

तुगीं।

ाने के

र उन

ने के

गार्ज

य रे

यह

वालं

क

री वं

जन

वारण वर्ष

देये।

जी वे

जब सीताजी ने कैौराल्या के सामने हाथ जोड़ कर बिदा माँगी तब कीशल्या ने उनको गले से लगा लिया। कीशल्या की ग्राँखों से ग्राँसुग्रेगं की धारा बहने लगी, उन्होंने धैर्य धारण करके सीताजी को कुछ उपदेश देना च्रारम्भ किया। उन्होंने कहा, ''वत्से, देखेा, स्त्रियों का धर्म है कि पति चाहे जिस दशा में हो, उसका मान सदैव समान करना चाहिए। जो स्त्री सम्पत्ति में तो पति का आदर करती है और विपत्ति में नहीं करती, इस लोक में उसकी निन्दा होती है ग्रीर परलोक में भी अनेक दुःख भागने पड़ते हैं। पतित्रता स्त्रियाँ सदा पति की सेवा किया करती हैं। पित चाहे किसी दशा में क्यों न हो स्त्री के लिए सदा देवस्वरूप है। सती स्त्रियाँ वस्त्रों में मन नहीं लगातीं, स्राभूषणों में श्रासक्त नहीं होतीं किन्तु उनका मन सदैव पितसेवा में लगा रहता है। उनका चित्त सदैव पति की श्राज्ञा पालन करने में उत्सुक रहता है। पतिशुश्रूषा से अधिक स्त्री का दूसरा उत्तम भूषण नहीं है। जो स्त्री अपने कुल की मान-मर्यादा बढ़ाती है, सदा स्वधर्म-पालन में ज्यत रहती है वही साध्वी, पतित्रता ग्रीर सती कहला कर इस लोक में कीर्ति ग्रीर परलोक में ग्रनुपम सुख-सीभाग्य पाती है। पति की भाराधना ही सती स्त्री का एकमात्र प्रधान कर्तव्य है। देखा, रामचन्द्र राजगद्दी के बदले वन में भेजा जाता है, कभी भूल कर भी उसका निरादर मत करना । पति चाहे महादरिद्र क्यों न हो पर स्त्री के लिए (वा॰ रा॰ काण्ड २, सर्ग ३<del>८</del>) वह देवरूप ही है।"

कौशल्या के उपदेश को शान्तिपूर्वक सुन कर सीतादेवी ने बड़ी

रो

ही

क

त्व

पर्व

ब

प

ने

क

प

1

द

ए

द

हं

₹

ि

द

F

मे

q

£

नम्रता से कहा—''श्रार्यें, श्रापने मुफ्ते जो उपदेश दिया हैं, मैं तद्नुसा ही वर्ताव करूँ गी। पितत्रता स्त्रियों को क्या क्या करना चाहिए, यह मैंने शास्त्रों में पढ़ा है श्रीर विद्वानों से सुना भी है। पातित्रत धर्म के शिचा मुफ्ते मेरे माता-पिताश्रों ने वचपन में ही दी थी। उनकी शिचा मुफ्ते याद है। जिस तरह चन्द्रमा में से किरणें श्रलग नहीं हो सकतीं, श्रिम में से दाहक गुण नष्ट नहीं हो सकता श्रीर जल में से श्राईता कभी नहीं जाती इसी तरह मुफ्तमें से धर्म श्रलग नहीं हो सकता। में कभी धर्म को छोड़ नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि पिता, माता, भाई श्रादि जितने स्वजन हैं वे सब परिमित ही धन देते हैं, परन्तु स्वामी श्रपनी स्त्रों को श्रपरिमित धन देता है। भला मैं ऐसे देवरूप पित का क्यों न श्रादर करूँ गी? मैं पित को ही देवता समफती हूँ। मैं कभी श्रपने धर्म से पितत न हूँगी। ''

सीताजी के कथन को सुन कर कै।शल्या के मन में बहुत श्रानद हुआ। इतने में ही सुमन्त रथ तैयार करके ले आया। रामचन्द्रजी, सीताजी और लच्मणजी को रथ पर चढ़ा कर आप भी उस पर सबार हो लिये। रामचन्द्रजी की आज्ञा पा कर रथ चल पड़ा। तीनों की वन जाते देख कर क्या बालक, क्या चूढ़े सभी अयोध्यानिवासी हाहा कार करने लगे। उन लोगों का रामचन्द्रजी में इतना प्रेम था कि उनके बिना अपने को अनाथ देख कर सब लोग रुदन करते हुए उनके रथ के पीछे पीछे भागने लगे।

रामचन्द्रजी ने पीछे को मुँह करके देखा तो अयोध्यावासी नर-नारियों का बड़ा भारी समूह शोक में व्याकुल हाहाकार करता हुआ रथ के पीछे पीछे चला आ रहा है। रामचन्द्रजी ने उनकी लीटाने के लिए बहुत कुछ कहा सुना, पर उन्होंने उनकी एक न मानी। वे बराबर रोते चिल्लाते रथ के पीछे पीछे दौड़ते चले ही आये। वे लीग सार

यह की

राचा

नतीं.

द्रता

1 में

भाई

गमी

का

नभी

न्द

जी,

त्रार

को

हा-

क

थ

₹-

प्रा

के

वे

ग

राते राते कहते जाते थे कि जब अयोध्या में हमारे हितैषी रामचन्द्रजी ही नहीं रहे तब हम लोग यहाँ रह कर क्या करेंगे। सचा प्रेम इसी का नाम है। सचे मित्रों का यही काम है। प्रेम की कसीटी आप-त्काल ही है। ऐसे समय में जो बन्धु-बान्धव, जो इष्ट-मित्र, जो स्वजन-परिजन किसी का साथ देते हैं, किसी की सहायता करते हैं, वही सचे बन्धु-बान्धव हैं; वही पक्के इष्ट-मित्र हैं और वही हितकारी स्वजन-परिजन हैं।

अपनी प्रजा की ऐसी अनुपम भक्ति देख कर रामचन्द्रजी के नेत्रों से अश्रुजल-धारा बह निकली। उस समय उन्होंने और कुछ न कह कर रथ को शीवगित से चलाने की स्राज्ञा दे दी। रथ स्रीर भी शीव्रगति से चलने लगा। रथ की ऐसी शीव्रगति हो जाने पर भी प्रजाजनों ने साहस न छोड़ा। वे फिर भी पूर्ववत् दौड़ते रहे । साधारण जनों की तो वात अलग रखिए, वृद्ध ब्राह्मणों की यह दशा थी कि जब वे भगते भगते थक गये, उनसे ग्रीर न दौड़ा गया तब एक जगह रुक कर वे ऊँचे स्वर से रोने लगे। उनकी वह कारुणिक दशा देख कर रामचन्द्रजी का हृदय दयाई हो गया। वे सीताजी श्रीर छोटे भाई के साथ रथ से उतर कर पैदल चलने लगे। इसी तरह चलते चलते तमसा नदी के किनारे जा पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही दिन छिप गया। सन्ध्या हो गई। सुमन्त्र ने थके हुए घोड़ों को खोल कर दाना-पानी दिया। इतने में ही सन्ध्या का इतना बल बढ़ गया कि चारों स्रोर स्रन्धकार ही स्रन्यकार दिखाई देने लगा। जो पदार्थ दिन में स्पष्ट दिखाई पड़ते थे वे ऋब ऋन्धकारमय हो गये। ऋन्धकार ने सब पदार्थों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। चहचहाती हुई चिड़ियों ने सहसा मीन धारण कर लिया। तमसा का कृष्णवर्ण जल भी अन्ध-कार में विलीन हो गया। रामचन्द्रजी के रथ के पीछे पीछे जितने लोग ग्राये थे वे सब तमसा के रमणीय तट पर ग्रा ग्रा कर बैठने लगे। एक तो वे लोग विरह में व्याकुल थे ग्रीर दृसरे मार्ग चलने के श्रम से थक गये थे। उनकी दशा बड़ी ही दयनीय थी।

क

ग

पर

च

गो

पु

4

f

तमसा नदी के किनारे सब लोग रामचन्द्रजी को घर कर कै गये। यक तो थे ही; बस शनैः शनैः सब लोग गाढ़-निद्रा की गोद में पड़ कर अचेत हो गये। सब के सोजाने पर सीताजी और लच्मणजी के साथ, तमसा के किनारे बैठ कर रामचन्द्रजी विषाद करने लगे। वे शोकार्त पिता को, विलाप करती हुई माताओं को, दुःखार्त स्वजनों को और प्रेमविद्वल अयोध्यानिवासियों को याद करके अपने कोमल हृदय को दग्ध करने लगे। उस समय दोनों भाइयों और सीताजी का हृदय दुःख से व्याकुल हो उठा। जैसे तैसे उस प्रज्वलित शोकाग्नि को कुछ कम करके उन तीनों ने सन्ध्यावन्दना की। नित्यकर्म कर चुकने पर रामचन्द्रजी ने लच्मणजी से कहा—''भाई, आज वनबास की यह पहली रात्रि है। अभी इसी तरह १४ वर्ष बिताने होंगे। आज की पहली रात्रि हम तमसा के तट पर ही व्यतीत करेंगे। यद्यपि इस स्थान पर फल-मूलों की कमी नहीं है तथापि हमारी इच्छा है कि आज हम उपवास करें। आज कुछ न खायँ और केवल जलपान करके ही रह जायँ।

वदनन्तर लक्ष्मणजी ने रामचन्द्रजी के लिए पत्तों की सुन्दर शय्या बना कर तैयार करदी। रामचन्द्रजी और सीताजी उस पर्णशय्या पर सो गये। परन्तु सुमन्त्र और महाबली लक्ष्मणजी दोनों रात भर रामचन्द्रजी के गुणकीर्तन करते रहे। वे एक चण भर भी नहीं सीये। भला लक्ष्मणजी जैसे आत्सेवी महात्मा को भाई की सेवा और उनके गुणवर्णन करते हुए कभी नींद आसकती थी ? कभी नहीं।

प्रात:काल मुँह ऋँधेरे ही रामचन्द्रजी जाग उठे। उन्हेंाने जाग

एक

थक

बैठ

ř,

जी

। वे

को

मल

का

को

क्रने

यह

की

ान

र्म

रह

या

पर

म-

के

गि

कर देखा कि अभी तक अयोध्यानिवासी सब लोग नींद में अचेत पड़ें हैं। रामचन्द्रजी, उनके जागने से पहले ही, सीताजी और लक्ष्मणजी को साथ लेकर वहाँ से चल दिये। वे रथ को ऐसे वेग से लिवा ले गये कि चण भर में बहुत दूर निकल गये। वहाँ कोशल देश की सीमा पर एक नदी थी। उसका नाम था वेदश्रुति। उसको पार करके रामचन्द्रजी सीधे दिच्चण दिशा की ओर चल पड़े। इसी तरह चलते चलते गोमती और स्यन्दिका नदी को पार करके वे महासमृद्धशाली शृंगवेर-पुर के समीप जा पहुँचे। उसी शृंगवेरपुर के समीप त्रिपथगामिनी, कलनादिनी श्रीभागीरथी गंगा बहती थी। उसी सुरजन-मनमोहिनी सुरम्यतटशोभिनी जाह्नवी की शोभा देखते और सीताजी को दिखाते हुए रामचन्द्रजी को एक वृच्च दिखाई दिया। वह वृच्च इङ्गुदी का था। उसी वृच्च के नीचे ठहर कर रात बिताने के विचार से रामचन्द्रजी ने सुमन्त्र को वहीं रथ खड़ा करने की आज्ञा देदी। रथ वहीं खड़ा कर दिया गया और वे सब उस वृच्च के नीचे वैठ कर विश्राम करने लगे।

शृंगवेरपुर के राजा का नाम गुह था। वह निषाद भील-जाति का राजा था। वह रामचन्द्रजी का बचपन से ही मित्र था। जब उसने अपने मित्र रामचन्द्रजी के अपने का समाचार सुना और उसको यह विदित हुआ कि वे मेरे ही राज्य में आकर उतरे हैं तब उसके आनन्द की सीमा न रही। वह सुनते ही अपने प्रधान प्रधान मन्त्रियों और बृद्धजनों को साथ लेकर रामचन्द्रजी के पास आया। वह मित्र के आतिथ्यसत्कारार्थ बहुत से स्वादिष्ठ मधुर फल-मूल और मिष्ट जल भी साथ ले चला। दोनों मित्रों ने परस्पर प्रेमालिङ्गन करके कुशलचने में पूँछा। गुह ने रामचन्द्रजी का बहुत अच्छा सत्कार किया। रामचन्द्रजी अपने मित्र के आतिथ्य से बड़े प्रसन्न हुए। परन्तु रामचन्द्रजी ने अपने मित्र के राजसी ठाट का आतिथ्यसत्कार महण न किया। कारण

७६,

यह कि वे वनवासी मुनियों का व्रत पालन करने के लिए वन में आये थे। इसलिए उन्होंने राजा के घेाड़ों के लिए ते। दाना-घास आदि सामग्री ले ली, पर अपने लिए कुछ न लिया।

एव

उर

क

क

क

इत

वा

उर

तः

मु

ल

ह

सु

व

गु

रर

क

थे

पा

घु

से

सन्ध्याकाल उपस्थित होने पर रामचन्द्रजी आदि ने सन्ध्यावन्दना की। सायंकालिक नित्यकर्म से निवृत्त होकर लद्मगणजी रामचन्द्रजी के लिए स्वच्छ शीतल जल ले आये। रामचन्द्रजी जलपान करके सीता-सहित भूमि पर ही सो गये। लद्मगणजी पहले तो रामचन्द्रजी के पैर दबाते रहे और फिर हाथ में धनुषबाण लिये वीरासन लगाये बरावर एक ओर बैठे रहे। सोये बिलकुल नहीं।

लच्मणजी का रामचन्द्रजी में अलीकिक अनुराग देख कर गुह ने उनकी भक्ति ऋेंगर प्रीति की बहुत प्रशंसा की । जब रात्रि बहुत बीत जाने पर भी लन्मगाजी न सोये, वैसे ही अचल बैठे रहे, तब गुह ने उनसे कहा—''महाराज, अब आप भी आराम कर लीजिए, मैं धनुष-बाण लेकर त्र्राप सब की रत्ता में उपस्थित रहूँगा।" इसी तरह गुह ने लच्मणजी से कई वार कहा, परन्तु उन्होंने एक न मानी । उन्होंने कहा कि ''देखो, जब रघुकुल-तिलक रामचन्द्रजी और सीताजी ही भूमि पर शयन कर रहे हैं तब मेरे आराम का क्या काम।" इतना कह कर लच्मणजी ने गुह को वह सब कथा कह सुनाई कि जब रामचन्द्रजी के वियोग में, उनके माता-पिता, भाई-बन्धु, स्वजन-परिजन और राष्ट्र-निवासी लोग महादु:खित हुए थे। रामचन्द्रजी के वियोग से एक एक को जितना दु:ख हुआ था वह सब लन्मणजी ने ब्यौरेवार सुना दिया। इसी तरह वियोग की कथा कहते कहते, विंलाप-परिताप करते करते दिन निकल आया । प्रभात होते ही रामचन्द्रजी जाग उठे । शीच, स्नान, सन्ध्या त्रादि नित्यकर्म से निवृत्त होकर रामचन्द्रजी गंगा पार जाने का उपाय सोचने लगे। वे मन में चिन्ता कर ही रहे थे कि इतने में गुह ने

प्रायं

ादि

रना

जी

ता-

पैर

वर

ने

ोत

ने

4-

ह

ने

मे

र

ने

Ŧ

एक सुन्दर नौका लाकर गंगा के किनारं खड़ी कर दी । रामचन्द्रजी उस पर चढ़ने की तैयारी करने लगे; पर सुमन्त्र को वहीं से विदा करना था; इसलिए वे सुमन्त्र से कहने लगे—''सुमन्त्र, तुम शीघ लौट कर राजा के पास चले जाओा। बस, हमें यहीं तक रथ की आवश्य-कता थी। अब हम पैदल ही चल कर गहन वन में प्रवेश करेंगे।" इतना सुनना था कि सुमन्त्र के नेत्रों से बाष्प-वारि-धारा बह निकली। वह रोदन करने लगा । रामचन्द्रजी के साथ रहने के कारण श्रभी तक उसको विरह के दुःख ने नहीं सताया था। उसका शोकप्रवाह ऋभी तक रुका हुन्रा था । किन्तु जब उसको यह निश्चय हो गया कि त्रब सच-मुच ही रामचन्द्रजी की वियोग-वेदना सहनी पड़ेगी, सीताजी श्रीर लच्मणुजी के विरह का दारुण दु:ख भागना ही पड़ेगा, तब उसका हृदय काँपने लगा; नेत्रों से आँसू टपकने लगे और कण्ठ रुक गया। सुमन्त्र को ऐसा शोकार्त देख कर रामचन्द्रजी ने उसको बड़ी मधुर-वाणी से समकाया श्रीरकहा—''सुमन्त्र, तुम हमारे पिता-माताश्रों श्रीर गुरुजनों से प्रणाम कहना; परदेश में गये हुए भरत और शत्रुघ्न को प्यार कहना और समस्त प्रजाजनों से हमारा ग्रान्तरिक प्रेम प्रकाशित करना।"

तदनन्तर दोनों भाइयों ने मुनियों का वेश बना कर सुमन्त्र और गुह से विदा माँगी। फिर सीताजी को साथ लेकर वे नाव में बैठ गये। थोड़ी ही देर में नाव दिचाणी तट पर जा लगी। तीनों सानन्द गंगा पार उतर गये।

त्रव रामचन्द्रजी ने दुर्गम वन में प्रवेश किया। गहन वन में घुसते ही रामचन्द्रजी ने भावी आपित्तयों की चिन्ता करके लक्ष्मणजी से कहा—''भाई, देखी अब यहाँ से बहुत भयानक मार्ग में चलना होगा। इस वन में कोई मनुष्य भी दिखाई नहीं देता। यहाँ न कहीं

#### सीताचरित।

स्रोत-क्यारी है ग्रीर न कोई वाटिका। यहाँ का मार्ग बड़ा विकट है। कहीं ऊँचा है ग्रीर कहीं नीचा। यहाँ जानकी की रचा का विशेष ध्यात रखना होगा। तुम ग्रागे ग्रागे चलो ग्रीर तुम्हारे पीछे पीछे जानकी चले। ग्रीर में तुम दोनों की रचा करता हुग्रा पीछे पीछे चलूँगा। तुम ग्रागे से रचा करते चलो ग्रीर में पीछे से रचा करूँगा। जानकी को ग्राज ही मालूम होगा कि वनवास में कैसे कैसे दु:ख हैं।" (वा० रा० काण्ड २, सर्ग ५२)।

स्वामी के मुख से ऐसे डरपोकपन के वचन सुन कर सीतादेवी के मन में वनवास के दु:खों का अवश्य कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा। परनु फिर भी वे विचलित नहीं हुई', अधीर नहीं हुई'। कारण यह कि एक ते। उनके हृदय में स्वामी के प्रति अकृत्रिम और आन्तरिक अनुराग था। उस प्रेम के सामने, पतिसेवा के सामने, वे भारी से भारी दुःख को भी कुछ नहीं समभती थीं। श्रीर दूसरे उनको राम चन्द्रजी के बल-पौरुष का पूरा विश्वास था। उनको दृढ़ विश्वास ग कि इनके साथ रहने से मुक्त पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। इस कारण भी उनको वन के छेश कुछ दु:ख नहीं पहुँचा सकते थे। श्रीर तीसरी बात यह कि उनके मन में बचपन से ही प्राकृतिक सीन्दर्य के देखने की उत्कण्ठा प्रवल हो रही थी। कुछ इस कारण भी वनवास की दु:ख उनके मन में अधिक सन्ताप नहीं पैदा करता था। यह हमारी मनघडंत कल्पना नहीं है, हम यह बात अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं। किन्तु अभी थोड़ी ही देर बाद पाठकों को अच्छी तरह विदित हो जायग कि सीतादेवी भयानक गहन वन को ग्रभी ग्रपने ग्रधीन करके उसकी घर का आँगन या फुलवाड़ी बना लेगीं। यदि ऊपर लिखे हुए तीनों कारण प्रवल न होते तो सीतादेवी जैसी महातेजस्विनी नारी को भी वनवास श्रमहा हो उठता। उनसे भी वनवास का दारुण दुःख न सहा जाता।



ग्रब उधर सुमन्त का वृत्तान्त सुनिए। जब तक रामचन्द्रजी, सीताजी श्रीर लच्म एजी पार उतरे श्रीर जब तक वे दीखते रहे तब तक समन्त गंगा के उत्तरी तट पर खड़ा हुआ उन्हें टकटकी बाँधे देखता रहा। जब वे दूर चले गये, दीखने बंद हो गये, तब कुछ देर तक सुमन्त योंही अचल भाव से खड़ा रहा। फिर आँखों से आँसू बहाता हुत्रा सुमन्त कड़ा जी करके रथ को लेकर लीट पड़ा। वह जिस मार्ग से आया था उसी शून्य मार्ग से अयोध्या को चल दिया।

कैसा विचित्र समय है। जो राजकुमार सदा राजसी ठाट से रहते थे; राजसी वस्त्र धारण करते थे; हाथी श्रीर विमानों पर चढ़ कर यात्रा करते थे; जिन्होंने कभी धरती पर नंगा पैर नहीं रक्खा; जो सदा देवदुर्लभ भोज्य पदार्थी का भोजन किया करते थे ग्रीर कभी अकेले नहीं रहने पाते थे; हा ! विचार करते हृदय विदीर्ण हुआ जाता है, कहते वाणी रुकी जाती है श्रीर लिखते लेखनी काँपने लगती है कि, वही राजकुमार—वही दशरथनन्दन रामचन्द्रजी ग्रीर लुच्मणजी—आज तापसवेशधारी मुनियों के समान वन को जा रहे हैं; राजसी वस्त्रों की जगह चीर-बल्कल धारण कर रहे हैं। स्राज उनके पास कोई सवारी नहीं, नंगे पैरों विषम मार्ग में यात्रा कर रहे हैं। श्राज उनके लिए वन्य फल-मूलही उत्तम भोजन है। श्राज वही राज-कुमार अकेले निर्जन वन में जारहे हैं। जगदीश्वर की माया—शक्ति— बड़ी विचित्र है। उसके सामने बड़े बड़े राजराजेश्वरेां तक को अपना प्रतापी मुकुट भुकाना पड़ता है।

इसी तरह तीनों को चलते चलते सन्ध्याकाल उपस्थित हो गया। अब उन तीनों के पास चैाया कोई नहीं था। उनके लिए यही पहला अवसर है कि वे तीनों असहाय घार वन में जा रहे हैं। इसी तरह चलते चलते दिन छिप गया। सन्ध्यासमय उपिथत हो गया। उसी

गता ।

ट है। ध्यान

जानकी । तुम की को ० रा०

तादेवी परन्त ा यह -तरिक

ारी से राम-स या

। इस । ग्रीर

र्य के स का

हमारी

हे हैं। नायगा

उसको

कार्य नवास

### सीताचरित।

निर्जन वन में किसी जगह वे तीनों ठहर गये। सायंकालिक निर्वकृत से निवृत्त हो कर रामचन्द्रजी ने लच्मणजी से कहा—"भाई, अब तुम निर्जन वन में हो। अब यहाँ नगर को याद मत करना। अब हमको और तुमको अपने ही हाथ से पर्णकुटी बनानी होगी, तृराशस्य रचनी होगी और सब काम अपने ही हाथ से करने होंगे। इसलिए अब धीरता से रहना चाहिए।"

वह रात्रि उस निर्जन वन में व्यतीत करके प्रातःकाल नित्य कृत्ये।
से निवृत्त होकर वे तीनों जने फिर दिचाण दिशा की ग्रोर चल दिये।
उस समय सीताजी ने ग्रपने स्वामी के साथ कितने ही रमणीय
प्राकृतिक स्थानों का दर्शन करके ग्रानन्द लाभ किया। यह हम पहले
कह चुके हैं कि सीताजी को वन्य ग्राश्रम देखने की स्वाभाविक रुचि
थी। यही कारण था कि वे दुर्गम, कण्टकाकीर्ण, विषममार्ग ग्रीर
भयानक वन को भी फूलों का मार्ग समभती थीं।

इसी तरह उस विषममार्ग में चलते चलते वे तीनों सन्ध्यासमय प्रयाग तीर्थ के समीप पहुँच गये। वहाँ पहुँच कर वे उस स्थान की ख्रोर चले जहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम था। थोड़ी ही देर में वे उस आश्रम में पहुँच गये। वहाँ पहुँच कर उन्होंने महर्षि भरद्वाजजी को प्रणम किया। जब भरद्वाजजी को रामचन्द्रजी का परिचय प्राप्त हुआ तब उन्होंने उनका अच्छा सत्कार किया। मुनि ने उनके खाने के लिए स्वादिष्ट फल मँगा दिये और रहने के लिए एक कुटी बता दी। जब सायंकालिक क्रिया से निष्टुत्त होकर और कुछ जलपान करके रामचन्द्रजी मुनि के पास बैठे तब उनके पास और भी बहुत से ऋषि-मुनि और उनके शिष्य आ बैठे। वहाँ कुछ देर तक विविध विषयों पर वार्तालाप होता रहा। अन्त में भरद्वाजजी ने रामचन्द्रजी से कहा कि आप अपने वनवास के चौदह वर्ष इसी आश्रम में रह कर व्यतीत



त्यकृत

व तुम

हमको

शिरया

सलिए

कृत्यो

दिये।

नणीय

पहले

रुचि

ग्रीर

समय

न की

उस

गाम

हुग्रा

लिए

जब

ाम-

मुनि

पर

कि

तीत

कीजिए तो बहुत अच्छा हो। आपके यहाँ रहने से हम लोगों को अद्यन्त आनन्द होगा। यह आश्रम बहुत ही उत्तम है। यहाँ से नगर भी समीप ही है। आपके और सीताजी के यहाँ रहने का समाचार पाकर सीताजी से मिलने के लिए बहुत सी स्त्रियाँ यहाँ प्रायः प्रतिदिन आया करेंगी। ऐसा होने पर सीताजी का भी जी लग जायगा और इनके साथ वार्तालाप करने से और और स्त्रियाँ भी पातित्रत धर्म के माहात्म्य से परिचित हो जायँगी। परन्तु मुनि महाराज का यह प्रस्ताव रामचन्द्रजी को पसन्द न आया। उन्होंने बड़ी नम्रता से भरद्वाजजी को उत्तर दिया कि "यदि हम लोग यहाँ रहने लगेंगे ते हमारे यहाँ रहने का समाचार बहुत सुगमता से अयोध्या में पहुँच जायगा। यहाँ हमसे मिलने के लिए अयोध्याबासियों की नित्य भीड़ लगी रहा करेगी। उस भीड़ भाड़ में न हमें सुख मिलेगा और न आप को। इसलिए हे नाथ, आप हमें कोई ऐसा एकान्त स्थान बताइए कि जहाँ जनकनन्दिनी को सब तरह का आराम मिले।"

रामचन्द्रजी के पूछने पर बहुत कुछ सोच विचार कर भरद्राजजी ने कहा कि "यहाँ से कुछ दूर चित्रकूट नामक एक बहुतही सुन्दर पर्वत है। वहाँ ग्रापको सब तरह का सुख मिलेगा। वहाँ फल ग्रीर जल दोनों बहुत स्वादिष्ट मिलेंगे। यदि ग्राप यहीं रहें तो सब से ग्रच्छा, ग्रीर यहाँ न रह सकें तो सीताजी को साथ लेकर वहीं रहिएगा।"

इस प्रकार निवासस्थान का निर्णय हो जाने पर कुछ देर तक श्रीर बात चीत करके रामचन्द्रजी सी गये । प्रातःकाल नित्यकर्म से निवृत्त होकर रामचन्द्रजी ने मुनिजी से विदा प्रहण की श्रीर फिर सीताजी श्रीर लक्ष्मणजी को साथ लेकर चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दिया। मुनिजी श्रीर उनके कुछ शिष्य अपनी कृपा दिखाने के लिए, कुछ

दे

व

घृ

Ç

से

र्थ

7

र

6

रि

6

रि

गूँ

त

羽

र्थ

हि

ज

घू

तो

दूर

52

दूर तक उनके साथ साथ आये। यमुना के किनारे आकर लक्मणां ने कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कीं और बीच बीच में पत्ते रख रख कर उनकी एक घन्नई बनाई। उसीपर सीताजी के बैठने के लिए उन्होंने हरे हरे कोमल पत्तों की एक कुरसी बना दी। उसी पर बैठ कर सीताजी सहित दोनों भाई धीरे धीरे यमुना के दिचिणी तट पर जा पहुँचे। इस तरह यमुना से पार उतर कर वे थोड़ीही दूर गये होंगे कि उनको श्याम नामक एक बड़ का पेड़ दिखाई दिया। वह बहुत बड़ा था। उसकी शाखायें दूर तक लम्बी चली गई थीं। उसकी को पत्तों से लदी हुई शाखायें चारों ओर फैली हुई थीं। वह दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता था कि जैसा नीला बादल। उस वृज्ञ की शीतल छाया में कुछ देर आराम कर और उसकी शोभा को देख भाल कर रामचन्द्रजी फिर आगो बढ़े।

उस श्याम वृत्त से ग्रागे कोई कोस भर चले होंगे कि इतने में नीले रङ्ग का एक मनोहर वन दिखाई देने लगा । वह वन बहुत ही सुन्दर था। उसमें नाना प्रकार के रङ्ग-विरङ्ग सुगन्धित फूलवाले पेड़-पौरे लगे हुए थे। रामचन्द्रजी यह तो जानते ही थे कि सीताजी को फूलों से कितना ग्रधिक स्नेह है ग्रीर प्राकृतिक सीन्दर्य के देखने का उनकी कितना चाव है। इसीलिए उन्होंने लच्मणजी से कहा—"भाई, देखी, मैथिली जिस प्रकार का फूल या ग्रीर कोई वस्तु माँगें तुम तुरन्त उन्हें वही चीज़ लाकर देना। ऐसा न हो कि इनकी इच्छा पूरी न हो।" रामचन्द्रजी इतना कहही रहे थे कि इतने में वह रमणीय वन ग्रागया। उसमें ऐसे ऐसे वृत्त थे, ऐसी ऐसी लतायें थीं, ऐसे ऐसे गुल्म थे कि जो सीताजी ने पहले कभी नहीं देखे थे। उन्हें देख कर सीताजी बहुत प्रसन्न हुईं। वे जब जब उन ग्रदृष्टपूर्व वृत्तादि के नामादि पूछतीं तब तब रामचन्द्रजी उनको उचित उत्तर देकर सन्तुष्ट कर

देते। जिस फूल या पत्ते के लेने की इच्छा वे करतीं, लक्ष्मणजी वहीं उनको तुरन्त ला देते। इसी तरह वे दिन भर उसी वन में घूमते फिरते रहे, वहीं के स्वादिष्ठ फलों को खाकर तीनों ने अपनी चुधा शान्त की। उसी वन में एक मनोहर नदी बहती थी। उस रात को वे उसी नदी के किनारे सो गये।

गर्जी

रख -होंने

कर जा!

होंगे

बहुत

घने

र से

वृत्त

को

ते में

हीं

पौदे

त्लों

को

खा,

उन्हें

133

11

कि

जी

ादि

取

प्रात:काल होने पर रामचन्द्रजी ने फिर यात्रा आरम्भ की । वहाँ से चल कर थोडी सी देर में ही वे चित्रकूट के समीप जा पहुँचे। चित्रकृट बहुत ही रमणीय पर्वत था । वहाँ फल-फूलों की कमी नहीं थी। वहाँ का जल ऐसा स्वादिष्ट था कि बस पीतेही बनता था। असंख्य ऋषि-मुनि उस मनोहर स्थान में निवास करते थे । कहीं निदयाँ बह रही थीं, कहीं भरने भर रहे थे, कहीं बड़ी बड़ी गुफायें थीं, कहीं विषम भूमि थी और कहीं विलकुल समतल । कहीं सुगन्धित फूल खिल रहे थे, कहीं सघन वृत्तों की पङक्तियाँ लग रही थीं, कहीं विविध लतायें लहलहा रही थीं श्रीर कहीं सरोवरों में कमल खिल रहे ये ग्रीर भीरे एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ उड़ कर गूँज रहे थे । जब रामचन्द्रजी ने उस वन में प्रवेश किया तव वसन्तकाल था। इसीलिए वहाँ ढाक के वृत्त ऐसे फूल रहे थे कि त्राग की तरह चमकते दिखाई देते थे। कहीं कोयल कूह कूह कर रही थीं; कहीं मीर बोल रहे थे; कहीं टिटिहरी बोल रही थीं; कहीं हिरन, हिरनियाँ ग्रीर हिरन के बच्चे विल्ली की तरह इधर से उधर निकल जाते थे; कहीं सघन वृत्त की शीतल छाया में हाथियों के भुँड के भुँड घूम रहे थे। उस समय उस वन की शोभा का क्या कहना था! एक तो चित्रकूट योहीं सदा हरा भरा ग्रीर कमनीय रहा करता था ग्रीर दूसरे वसन्त ऋतु ने उसकी शोभा को ग्रीर भी द्विगुण कर दिया।

सीताजी रामचन्द्रजी के साथ घूम घूम कर वन की शोभा

को बड़े मनोयोग से देखने लगीं। उसे देखकर उनके मन में अपा हर्ष हुआ। वन की कमनीय शोभा को देख कर सीताजी का हुत् प्रफुल्लित हो उठा। उनका मुरभाया हुआ वदनारविन्द सहसा विकसित हो गया। मार्ग चलने से उनको जितनी थकावट हुई शे वह सब जाती रही। उस वन की अपूर्व शोभा को देख कर सीताजी मार्गजनित समस्त छेशों को एकदम भूल गई। वे उस समय आनन्द में ऐसी मग्न हो रही थीं कि कभी वन की शोभा की ओर देख लेती, थीं और कभी रामचन्द्रजी के मुखारविन्द की ओर। इधर तो वन की शोभा और उधर अपने स्वामी के प्रफुल्लित मुखारविन्द को देखका जानकीजी के मन में अतुल आनन्द हुआ। इसी तरह चलते चलते हे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुँच गये। रामचन्द्रजी से मिलका महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वन्य फल-मूलादि से उन तीनों का बहुत अच्छी तरह सत्कार किया।

जिस श्रादि किव की पीयूषविषिणी लेखनी से यह पिवत्र राम-कथा निकल कर भारतवर्ष के प्रत्येक मनुष्य के कर्णकुहर में जाकर अम्मतवर्षा की कि की लगा देती है श्रीर प्रित दिन करे। हों हिन्दुश्रों के साधुता, सत्यपरायणता श्रीर पिवत्रता का उपदेश करती हुई समस्त संसार में धर्म की महिमा का विस्तार कर रही है, उन्हीं कि विकुल शिरोमणि महर्षि वाल्मीिक मुनि के श्राश्रम में महात्मा रामचन्द्रजी की प्रथम पदार्पण करना मन में एक श्रद्भुत प्रकार का भाव उत्पन्न कर देता है। श्रमी तक भगवान वाल्मीिक ने कींचपत्ती के वध के शोक से दु:खी होकर श्रकस्मात् सुललित श्लोक का उच्चारण नहीं किया, श्रमी उनके विमल श्रन्त:करण में रामायण की कथा-रचना करने की संकल्प भी प्रादुर्भूत नहीं हुश्रा; श्रभी तक उन्हें यह बात स्वप्न में भी मालूम नहीं कि वही सत्यव्रती वनचारी राजकुमार श्रितिथि संसार भर में उनकी कीर्तिकी मुदी फैलाने में मुख्य कारण होंगे ! यह माना श्रीर यह सम्भव है कि, वाल्मीकिजी ने उस समय रामचन्द्रजी की ग्रसाधारण पितृभक्ति ग्रीर धार्मिक श्रद्धा को देख कर एक ग्रपूर्व श्रानन्द लाभ किया; यह हो सकता है कि पती के साथ वन में विहार करनेवाली, पातित्रत की प्रत्यत्त मूर्ति, नवयौवना सीताजी का प्रथम दर्शन करके उनको इनकी त्रालीकिक मूर्ति ऐसी मालूम हुई हो कि माना कोई साचात् देवी है, श्रीर यह भी हो सकता है कि महातेजस्वी लक्मणजी की असाधारण भ्रातृभक्ति को देख कर उनको अनिर्वचनीय त्र्यानन्द प्राप्त हुत्र्या हो; परन्तु उनको त्र्यभी तक इस बात का कुछ भी पता नहीं कि इनके साथ, इनके जीवन और नाम के साथ, हमारा शाश्वितिक सम्बन्ध होगा । यह बात उनके मन में एक वार भी नहीं त्राई होगी कि इनका ग्रीर हमारा, जब तक चन्द्र-सूर्य रहेंगे ग्रीर जब तक भारतवर्ष में एक भी आर्य शेष रहेगा तब तक, अच्छेद्य या अदूट सम्बन्ध बना रहेगा । श्रीर न तब तक रामचन्द्रजी को ही इस बात का कुछ पता था कि महर्षि वाल्मीकि मुनि की ग्रेगजिस्वनी लेखनी से त्रादिकाव्य के रूप में हमारा चरित लिखा जाकर संसार में इतनी प्रतिष्ठा पावेगा कि जिसे प्रत्येक सुजन अपनी जिह्ना पर धारण करके अपने जन्म की सफल समभेगा। वे ती अपनी धर्मपत्नी और किनिष्ठ श्रोता को साथ लिये हुए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, वन में आये थे और आते आते अकस्मात् वाल्मीकि मुनि के श्राश्रम में पहुँच गये। श्रीर उस समय मुनि ने भी केवल राजभिक्त श्रीर ग्रतिथि-पूजा की कर्तव्यता से ही प्रेरित होकर उनका समुचित यादर-सत्कार किया था। बस।

उस रमणीय चित्रकूट पर पहुँच कर रामचन्द्रजी का भी मन मोहित हो गया। उन्होंने सीताजी की भी इच्छा देख कर कुछ दिन

त्रपार हृद्य

तहसा ई थी

ताजी गनन्द लेती.

न की खकर

तते वे लका

ों का

राम-नाकर

ां को तमस्त्

कुल<sup>.</sup> ते का

कर

क से

का में भी

सार

#### सीताचरित।

₹

f

व

9

q

5

f

वहीं निवास करने का विचार प्रकट किया। बड़े भाई की आज्ञानुसा लक्ष्मणजी ने वहाँ एक बहुत सुन्दर कुटी बनाकर तैयार कर दी वह कुटी उन्होंने लकड़ियों की बनाई और उसकी छत बड़े बड़े पर्च से छा दी। उसी कुटी में उन्होंने अग्निहोत्र करने के लिए एक वेदी भी बनादी। लक्ष्मणजी के हाथ की बनी हुई सुन्दर कुटी को देख कर रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए और उसमें रहने लगे। लक्ष्मणजी भी श्रद्धाभिक्त से रामचन्द्रजी की सेवा-शुश्रूषा करके अपने जन्म की सफल करने लगे।

चित्रकूट पर्वत पर पर्गकुटो में रह कर सीताजी वहाँ की शोभ को देख देख कर प्रति दिन आनन्द-लाभ करने लगीं। वे प्रतिकि इच्छानुसार पित के साथ गुफ़ाओं, वाटिकाओं और भरनों को देख देख कर अपना मनोर जन करने लगीं। उस मनोहर वन और पित्र आश्रम को ही वं अपना स्वाभाविक निवास-भवन मान कर परमान्द प्राप्त करने लगीं।

श्रच्छा, श्रब इधर रामचन्द्रजी श्रादि को चित्रकूट पर निवास करते दीजिए। श्रव थोड़ी देर के लिए श्रयोध्या की श्रोर चिलए। चिलए, देखें तो उधर रामचन्द्रजी श्रादि के वियोग में राजा दशरथ श्रीर उनकी रानियों की क्या दशा है ?

हम ऊपर लिख चुके हैं कि रामचन्द्रजी ग्रादि को गंगा के किनारे उतार कर उनकी ग्राज्ञानुसार, सुमन्त्र शोकाकुल होकर ग्रयोध्या की ग्रेगर चल दिया। जिस समय सुमन्त्र ग्रयोध्या में पहुँचा उस समय रामचन्द्रजी का वनवास ग्रीर भी निश्चय हो गया; ग्रयोध्यावासी लोग ग्रीर भी ग्रिधक शोकाभिभूत हो उठे। उस समय राजा दशरण की जितना शोक हुन्ना उतना ग्रीर किसी को नहीं। वे तो निरन्तर विलाप-सन्ताप करते करते विचिन्न से होगये। वे विलाप करती हुई

रानियों — श्रीर विशेष कर कैशिल्या — से कहने लगे कि "श्रव हमारा श्रवन्तकाल निकट श्रागया। श्रव हम प्यारे राम के वियोग में श्रिषक दिन तक नहीं जी सकते।" यद्यपि उस समय रानी केशिल्या को भी कम शोक नहीं था, तथापि वह श्रपने प्रवल शोक को जैसे तैसे कम करके राजा को समम्भाने लगी। उसने राजा को बहुत समभाया। परन्तु राजा का विरहाग्निदग्ध हृदय केशिल्या के शीतल वाक्यों से भी शान्त न हुआ। पुत्रनिर्वासन की छठी रात्रि को राजा दशरथ का प्राणपखेक राम राम रटता हुआ उड़ गया।

महाराज दशरथ के प्राण-विसर्जन का पता रात में किसी को न लगा । क्योंकि वह समय अर्धरात्रि का था। उस समय सब रानियाँ नींद में अचेत पड़ी थीं। जब प्रातःकाल हुआ तब प्रतिदिन की तरह सूत, मागध और बन्दीजन द्वार पर आकर राजा की स्तुति और मंगल गान करने लगे। उस समय राजद्वार पर इतना कोलाहल हुआ कि उस शब्द को सुन कर वृत्तों पर सोये हुए पत्ती भी जाग उठे। वे भी उठ कर कलरव करके मानों राजा को जगाने लगे। लोग भगवान् के और पवित्र तीर्थों के नाम लेने लगे। वीणा बजने लगी। राजा की दासियाँ उनके स्नान कराने के लिए जल ले आई'। स्नान-घर में स्नान की सारी सामग्री रख दी गई। यह तो सब कुछ हुआ, परन्तु प्रात:काल होने पर भी राजा नहीं जगे। जब नित्य के उठने का समय बीत चुका श्रीर राजा नहीं उठे तब रानियाँ घबराती हुई राजा की शय्या के पास गई । वहाँ जाकर देखा ता राजा का शरीर एकदम ठंडा पड़ा था। राजा के शरीर को छूते ही उनके शरीर में एकदम बिजली सी कौंद गई। उन्हेंाने ध्यान से देखा तो राजा निर्जीब पड़े थे। विपत्ति पर घोर विपत्ति भ्राई देख कर रानियाँ काँप उठीं। राजा दश-रथ के परलोक-गमन का समाचार बात की बात में सारी अयोध्या

ानुसार दी। दी भी

ख़ कर नीभी संकोष

शोभा तेदिन देख पवित्र

करने लेए, ग्रीर

नन्द

नारे की मय

की तर

ोग

हुई

55

में फैल गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। चारों ग्रोर शोकसागर के भयंकर तरंगें उठने लगीं। सारे ग्रयोध्यावासी जन ग्रपने कर्तव्य-कार्य को भूल कर शोक में निमग्न हो गये। भरतजी ग्रीर शत्रुष्ट्रजी देलि ग्रपने मामा के यहाँ गये हुए थे। उनको ग्रभी तक यहाँ का कुछ भी समाचार मालूम नहीं हुग्रा। राम-वनवास ग्रीर पिता का स्वर्गवास ग्रमी तक भरतजी को मालूम नहीं। हा! वह कैसा घोर ग्रापत्काल था कि राजा दशरथ की ग्रन्त्येष्टि-क्रिया करने के लिए उस समय एक भी पुत्र वहाँ उपस्थित न था!

मुनिराज वशिष्ठजी के त्राज्ञानुसार राजा का मृत देह तैलपूर्ण कड़ाह में रख दिया गया और भरतजी के बुलाने की शीव्रगामी कू भेज दिये गये। दूत बहुत जल्द केकय देश में पहुँच गये। दूतों ने श्रीर कुछ समाचार न कह कर बस इतना ही कह दिया कि गुरुजी की श्राज्ञा है कि स्राप बहुत जल्द स्रयोध्या चले स्रावें। इतना सुनते ही भरतजी छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर दूतों के साथ अयोध्या की चल दिये। एक तो इतना शीघ बुलाने के कारण पहले ही भरतजी के मन में सन्देह हो रहा था ग्रीर दूसरे जब दूर से अयोध्या नगरी की बुरी दशा देखी तब ते। उनका चित्त श्रीर भी श्रिधिक चञ्चल हो उठा। मार्ग में कई वार भरतजी ने दूतों से पूछना चाहा, पर दूतों ने उन्हें कुछ भेद नहीं बताया। कारण यह कि गुरुजी ने दूतें से भेद खेलि के लिए निषेध कर दिया था। ग्रम्तु जिस समय व्याकुल-चित्त होकर भरतजी श्रपनी माता के मन्दिर में पहुँचे उस समय उन्होंने केंकयी से सबसे पहले राजा दशरथ ग्रीर रामचन्द्रजी ग्रादि का कुशलसमावार पूछा। बहुत दिनों के बाद भरतजी की देखने के कारण केकयी ने उनके प्रश्न का कुछ उत्तर न देकर पहले श्रपने पिता श्रादि का कुशलचेम पूछा। तदनन्तर केकयी ने रामविरह के कारण राजा की मृत्यु का

ार की

-कायो

दोनें

छ भी

**ावास** 

त्काल

एक

लपूर्ण

ो दूत

ग्रीर

ो की

ते ही

को

ते के

बुरी

ठा।

उन्हें

लने

कर

ों से

वार

नको

नेम

का

समाचार श्रीर राम-वनवास का सविस्तर वृत्तान्त भरतजी की सुना दिया । धर्मात्मा भरतजी उन दोनों हृदयविदारक दारुण समाचारों को सुनते ही मूच्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब बहुत देर बाद उन को कुछ चेत हुन्रा तब वे पापिनी केकयी को बुरा भला कहने लगे। उस सारे ऋनर्थ की मूल मन्थरा को जान कर शत्रृव्नजी ने उसकी बड़ी दुर्दशा की । उस समय शत्रुघ्नजी ने उसकी उसकी कुचाल और कुटि-लता का फल अच्छी तरह चखा दिया। गुरु वशिष्ठजी और मन्त्री स्रादि जन इकट्टे होकर भरतजी को राजा की अन्त्येष्टि-क्रिया करने के लिए प्रेरणा करने लगे। गुरुजी की त्राज्ञा से भरतजी ने जैसे तैसे शोक को दबा कर अपने पिता की अन्त्येष्ट-क्रिया की। चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों के साथ राजा दशरथ का प्रतापी देह अग्नि में भस्म होकर अपने अपने तत्त्वों में जा मिला । जो राज-शरीर कुछ दिन पहले राजसी ठाट-वाटों को भोग कर अपने को धन्य समभता था। आज वही शरीर राख हो गया। भरतजी ने पिता की अन्त्येष्टि-क्रिया कर तो दी, पर वे शोक में ऐसे व्याकुल हो रहे थे कि उन्हें न दिन को भोजन अच्छा लगता था ग्रीर न रात्रि को नींद ग्राती थी। उनको रात दिन पिता के मरने श्रीर रामचन्द्रजी श्रादि के वनवास हो जाने का शोकाग्नि जलाया करता था।

राजा दशरथ की ग्रन्स किया हो जाने पर गुरु विशिष्ठजी ग्रीर मिन्त्रियों ने राजितलक कराने के लिए भरतजी की बहुत प्रेरित किया। सबने ही भरतजी की समभाया; पर भरतजी ने राजितलक कराना स्वीकार न किया। भरतजी की मिहमा इससे ग्रिधिक ग्रीर क्या हो सकती है कि सब के कहने पर भी उन्होंने राजितलक कराना स्वीकार न किया। कारण यह कि वे धर्मात्मा थे, वे जानते थे कि बड़े भाई की उपिथित में छोटे भाई की राज्य नहीं मिल सकता। भरतजी ने

धर्मशास्त्र देखे श्रीर सुने थे इसिलए वे बड़े भाई के होते हुए स्वयं राजिस सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते थे। इसी कारण उन्होंने सबको स्पष्ट उत्तर दे दिया कि जिस धर्म के पालन करने के लिए मेरे पिता ने श्रफो प्यारे पुत्र को बनवास दे दिया श्रीर जिनके वियोग में शरीर तक का त्याग कर दिया; जिस धर्म की रच्चा करने के लिए सर्विप्रिय रामचन्द्रजी राज्य को छोड़ कर मुनियों का वेश धारण करके वन को चले गये, जिस धर्म के रचार्थ श्रीमती सीतादेवीजी श्रपने स्वामी के साथ वन में चली गई श्रीर जिस धर्म के पालनार्थ महावीर लच्चमण श्रपने बड़े भाई के श्रनुगामी हुए, उसी धर्म को मैं कैसे त्याग सकता हूँ ? क्या मैं राजा दशरथ का पुत्र नहीं हूँ ? क्या मैं धर्मधुरन्धर रामचन्द्रजी का छोटा भाई नहीं हूँ ? मैं धर्मविरुद्ध कोई काम करके राजा दशरथ श्रीर महात्मा रामचन्द्रजी की निन्दा नहीं कराना चाहता।

श्रन्त में भरतजी ने सबके साथ सम्मित करके यह निश्चय किया कि मैं रामचन्द्रजी को यहाँ लौटा लाकर राजगद्दी पर बिठला दूँगा श्रीर फिर मैं भी यहीं उनकी सेवा करके श्रपने जन्म को सफल करूँगा। यहीं सोच कर भरतजी रामचन्द्रजी की खोज में वन को चल दिये। उनके साथ रामचन्द्रजों से मिलने के लिए श्रीर भी बहुत से मनुष्य चले। राजगुरु, राजमन्त्री, रानियाँ तथा श्रन्यान्य श्रयोध्यानिवासी श्रनेक स्त्री-पुरुष उनके साथ हो लिये।

मार्ग में चलते हुए भरतजी को कुछ भी छेश नहीं हुआ। जहाँ जहाँ रामचन्द्रजी ठहरे थे उस उस स्थान को देख कर भरतजी की अयन्त शोक होता था। मार्ग में गुह से मिल कर भरतजी जब भरद्वाजजी के आश्रम में पहुँचे तब उन्होंने इनका और इनके साथियों का अच्छा आदर-सत्कार किया। ऋषिजी के आतिथ्य से सब लोग बहुत

सन्तुष्ट हुए । फिर वहाँ से भरद्वाजजी के बताये हुए मार्ग से चल कर भरतजी बहुत जल्द चित्रकूट पर पहुँच गये । वहाँ पहुँच कर भरतजी श्रीर सब सेना श्रादि को दूर टिका कर केवल शत्रुव्रजी, मन्त्री सुमन्त्र श्रीर गुह को साथ लेकर रामचन्द्रजी के पास गये ।

जिस समय भरतजी का समाज उस वन में पहुँचा था उस समय उस भीड़ को देख कर वन के समस्त पशु-पत्ती जहाँ तहाँ की भाग निकले थे। उसी कोलाहल को देख कर रामचन्द्रजी ने लदमणजी से उसका कारण जानने को कहा। लच्मणजो ने देख भाल कर कहा कि मालूम होता है, भरतजी आ रहे हैं। ये इतना कहने ही पाये थे कि इतने में भरतजी त्र्यागये । वे त्र्याते ही रामचन्द्रजी के चरणों में गिर पड़े। वे रामचन्द्रजी के मुनिवेश श्रीर पिता के मरण को याद करके थाड़ें मार मार कर रोने लगे। त्राप जानते हैं, भरतजी उस समय किस वेश में थे ? वे उस समय रामचन्द्रजी की तरह मुनिवेश धारण किये थे। उसी समय क्या, उन्होंने जब से यह सुना था कि रामचन्द्रजी मुनियों का वेश धारण करके वन को गये हैं तभी से उन्होंने राजसी ठाट-बाट के वस्त्र उतार कर मुनियों की तरह चीरबल्कल धारण कर लिये थे। पितृवियोग ग्रीर भ्रातृ-निर्वासन से भरतजी को इतना दुःख हुआ था कि वे बहुत दुर्वल हो गये थे। यही कारण था कि रामचन्द्रजी को भरतजी के पहचानने में कुछ समय लगा । रामचन्द्रजी ने भरतजी को उठा कर हृदय से लगा लिया । फिर रामचन्द्रजी ने सबका कुशल-समाचार पूछा । भरतजी के मुख से पिता का स्वर्ग-वास सुन कर रामचन्द्रजी की अपार दुःख हुआ । वे दुःखित होकर विलाप करने लगे।

भरतजी ग्रीर शत्रुघ्नजी दोनों भाइयों से मिल कर वहाँ बैठे ही घे कि इतने में कीशल्या ग्रादि माताग्रेगं को साथ लिये हुए विशष्ठजी

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

राजः स्पष्ट श्रपने

न का •द्रजी <sup>1</sup>

गये, ान में भाई

ा मैंने राजा छोटा

ग्रीर

किया टूँगा स्फल

न को बहुत

ाध्या-

जहां को भर-

i an

बहुत

#### सीताचरित।

भी वहाँ त्रा पहुँ चे। उस समय सीताजी की दशा बड़ी दयनीय थी। शीतोष्ण और भूक-प्यास को सहन करके वे ऐसी दुर्बल और मिलन मुखी हो गई थीं कि उनको देख कर कैशिल्या त्रादि के आँसू निकल पड़े। सीताजी बड़ी भक्ति और श्रद्धा से अपनी सासुओं से मिलीं। अपने ससुर के परलोक-गमन का दारुण समाचार सुन कर सीताजी ने भी बहुत विलाप किया।

जब सब लोग परस्पर मिल लिये श्रीर शोक का पहला उच्छास कुछ कम हुत्रा तब भरतजी ने रामचन्द्रजी से त्र्रयोध्या चल कर राज-सिंहासन पर विराजमान होने के लिए विनयपूर्वक प्रार्थना की । उस समय वहाँ पर जितने मनुष्य बैठे थे सभी ने भरतजी की प्रार्थना का श्रनुमोदन किया परन्तु सत्यव्रती, सत्यसन्ध, धर्मधुरन्धर, पिता के त्र्यनन्यभक्त रामचन्द्रजी ने उस प्रार्थना को स्वीकार न किया। उन्हेंने भरतजी को ही राज्यपालन करने की सम्मति दी। उन्होंने अन्त में सबसे कह दिया कि मैं पिताजी की त्राज्ञा की भंग करके स्वयं ग्रपने को ग्रीर पिताजी को पाप का भागी नहीं बनाना चाहता। जिस सहर-धर्म का पालन करके पिताजी स्वर्ग पधारे हैं उसी सत्यधर्म का हमकी भी पालन करना चाहिए । अन्त में जब भरतजी ने देख लिया कि रामचन्द्रजी किसी प्रकार भी ऋयोध्या न चलेंगे तब उन्होंने उनकी सेवा में निवेदन किया कि ''महाराज, यदि आप पिताजी की ब्राज्ञापालन बिना किये घर नहीं चलना चाहते ते। कृपा करके ब्राप मुभ्ते अपनी चरण-पादुकाही दे दीजिए। मैं उन्हीं को राजसिंहासन पर रख कर, आपका प्रतिनिधि होकर, राज काज चला लूँगा ।" सबकी सम्मति देख कर रामचन्द्रजी ने अपनी खड़ाऊँ भरतजी की देदीं। उन्हें लेकर भरतजी ने ब्राँखों से ब्राँसू बहाते हुए रामचन्द्रजी से विदा प्रहण की। रामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी श्रीर सीताजी ने माताश्री की, गुरुजी

को श्रीर मिन्त्रयों श्रादि वृद्धजनों को प्रणाम किया । श्रन्त में वे सब राम-लद्मण श्रीर सीतादेवी को उसी घोर वन में श्रकेला छोड़ कर श्रयोध्या को चले गये । श्रयोध्या में पहुँच कर भरतजी ने रामचन्द्रजी की खड़ाऊँ को राजसिंहासन पर स्थापित कर दिया श्रीर श्राप श्रयोध्या से बाहर निन्दिश्राम में, मुनियों का वेश बना कर, रहने श्रीर राज-काज करने लगे।



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

थी। लिन-नेकल

ार्ती । ताजी <sup>५</sup>

ख्वास राज-उस ा का ा के न्होंने

तपने तत्य-मको

त्या होने

की प्राप

पर की उन्हें

हण जी

## तीसरा कागड

रहे

इन

श्र

ख

ग्र

घे।

शे

छे

क

म

प्र

क

म

ले

उ

oll. oll.

# विराध-वध, पञ्चवटी-निवास और भीता-हरगा

श्रव चित्रकूट का समाचार सुनिए । भरतजी के श्रयोध्या चले त्राने पर रामचन्द्रजी, सीताजी श्रीर लदमणजी के साथ, उसी चित्र-कूट पर निवास करने लगे। एक दिन रामचन्द्रजी ने देखा कि बहुत् से तपस्वी, ऋषि, मुनि लोग इकट्टे होकर परस्पर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके वार्तालाप को रामचन्द्रजी ने इस कारण श्रीर भी विशेष ध्यान से सुना कि वे लोग कभी कभी वार्तालाप के बीच बीच में रामचन्द्रजी की स्रोर उँगली उठाते जाते थे स्रीर कभी कभी प्रसंगात-सार उनका नाम भी लेते जाते थे। रामचन्द्रजी ने शङ्कित होकर उस ऋषिमण्डली में से एक ऋषि को बुलाया ग्रीर उससे पूछा कि ''ग्राप लोग त्राज क्या विचार कर रहे हैं ?" रामचन्द्रजी की उस बात का भय था कि कहीं हम लोगों से तो इनको कुछ कष्ट नहीं पहुँच रहा है ? परन्तु पूछने पर उनको मालूम हो गया कि ऋषियों को उनके सम्बन्ध में कोई शङ्का नहीं है। उनके कथन से मालूम हुआ कि वे लोग राचसों के द्वारा सताये जाते हैं। खर-दूषण आदि राचसों के द्वारा उन ऋषि-मुनियों को बहुत कष्ट मिलता था। वे जो कुछ यज्ञादि कर्म करते, राचस लोग आकर उसमें अनेक विन्न करते थे। इसी कारण वे लोग उस दिन इकट्टे होकर पंचायत कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब इस स्थान को छोड़ कर कहीं अन्यत्र चलकर रहना चाहिए। यह सुनकर रामचन्द्रजी ने भी फिरवहाँ से ब्रन्यत्र जाने का संकल्पकर लिया। बहुत से तपस्वी तो तुरन्त चलेगये, पर जो अधिक विचारशील, दूरदर्शी त्रीर रामचन्द्रजी के बाहुबल की जाननेवाले थे वे वहीं ठहरे

रहे। वे जानते थे कि रामचन्द्रजी श्रीर लच्मणजी दोनों महाबली हैं। इनके आश्रम में रहने से कभी किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता।

चित्रकूट पर रह कर सीताजी ने रामचन्द्रजी की सेवा बड़ी श्रद्धा ग्रीर भक्ति से की। उनकी सेवा से रामचन्द्रजी प्रसन्न हो गये। खामी को प्रसन्न जान कर सीतादेवी के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने वहाँ भ्रमण श्रीर नाना प्रकार के दर्शनीय स्थानों का दर्शन करके बहुत ग्रानन्द-लाभ किया । परन्तु भरतजी की सेना के ठहरने ग्रीर हाथी-घोड़ों के द्वारा वहाँ की हरित घास के कुचल जाने से उस वन की शोभा कुछ कम हो गई । इसलिए रामचन्द्रजी ने उस वन के छोड़ने का पका विचार कर लिया। उस वन के छोड़ने का एक यही कारण नहीं ग्रीर भी कई कारण थे। जब से भरतजी ग्रीर उनकी मातायें उनसे मिल कर गई थीं तभी से उस स्थान पर उनका चित्त प्रसन्न नहीं रहता था। यह स्वाभाविक बात है कि जिस स्थान पर कभी कोई दु:खदायक घटना हो जाती है उसी समय से वह स्थान महाभयानक दिखाई देने लगता है। फिर वहाँ रहने वाले का जी नहीं लगता ग्रीर लाचार उसको वह स्थान छोड़ना ही पड़ता है । यही दशा उस समय रामचन्द्रजी की हुई। भला जिस स्थान पर उन्हें।ने पिता के मरण का हृदयविदारक वृत्तान्तसुन कर त्रपार शोक किया हो, जहाँ भरतजी को साथ, गुरुजी को साथ स्रीर मातात्रीं के साथ सजलनयन होकर वार्तालाप किया हो, वह स्थान कभी उनके लिए शान्तिदायक हो सकता है ? कभी नहीं। यही कारण है कि जब तक वे उस स्थान पर रहे तब तक उनको स्वजनों का बराबर स्मरण बना रहा । स्रीर जब तक स्वजनों का स्मरण बना रहा तब तक उनको बिलकुल त्रानन्द ग्रीर सुख नहीं मिला । बस इस स्वजनस्मरणरूप दु:साध्य रोग की यही सर्वोत्तम चिकित्सा थी कि वे उस स्थान का परित्याग

ल, हो

चले 🔊

वत्र-

हुत

कर

शोष

र में

ानु-

उस

प्राप

का

रहा

नके

त वे

के

ादि

सी

धे

ए।

कर

£€

## सीताचरित।

करें। निदान, उन्होंने यही सोच कर अन्यत्र जाने का दृढ़ संकल्प का लिया।

सीतादेवी श्रीर लच्मणजी को साथ लेकर रामचन्द्रजी वहाँ हैं चल दिये। चित्रकूट से चल कर वे अति मुनि के आश्रम में जा पहुँ चे अति मुनि बड़े महात्मा श्रीर वृद्ध थे। उनकी एक स्त्री थी। उनकी नाम अनस्या था। वे बड़ी पितत्रता श्रीर धर्मपरायणा थीं। वे सदै पित के साथ रहतीं श्रीर उनकी सेवा-शुश्रूषा किया करती थीं। भी पढ़ी लिखी थीं। धर्मशास्त्रों के मर्म को वे बहुत अच्छी तरह से जानती थीं। वे भी पित के साथ यम-नियमों का साधन करके ईश्वर के भजन में लगी रहती थीं। महर्षि अति अपनी स्त्री का समुचित सत्कार किया करते थे। दोनों परस्पर बड़े प्रेमभाव से रहते थे।

वा

हो

वन

क

वड्

च

लि

या

लो

में

यः

पा

ज

क

देव

देः

ग्री

हि

रामचन्द्रजी अत्रि के आश्रम में पहुँचे ही थे कि इतने में सामने अनस्याजी आ गईं। अनस्या वृद्धा थीं अतएव उनके सिर के केर पक गये थे। वे वड़ी तपस्विनी थीं। रामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर सीताजी उनके पास गईं। सीताजी ने अपना नाम बता कर उनकी प्रणाम किया। अनस्याजी ने सीताजी को आशीर्वाद देकर उनका कुशल-समाचार पूँछा। कुशल-चे म पूछने के बाद तपस्विनी अनस्या सीताजी को मधुर शब्दों में उपदेश देने लगीं। उन्होंने कहा—

"त्यक्तवा ज्ञातिजनं सीते मानवृद्धं च मानिनि । श्रवरुद्धं वने रामं दिष्ट्या त्वमनुगच्छ्नस् ॥ नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वाशुभः । योसां स्त्रीगां प्रियो भर्ता तासां लोका महोद्याः ॥ दुःशीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः । स्त्रीगामार्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः ॥ त्वद्विधास्तु गुगौर्युक्ता दृष्टलोकपरावराः । स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्त्था ॥ न का

हाँ सं

चे।

उनका

सदै

ईश्वर

चित

ामने

केश

ाकर नको

नका

सूया

तदेवमेतं त्वमनुवता सती, पतिप्रधाना समयानुवर्तिनी । भव स्वभर्तुः सहधर्मचारिग्री, यशश्च धर्मञ्च ततः समाप्स्यसि ॥ (वा० रा० काण्ड २, सर्ग ११७)

त्र्यात्—''हे सीते, तुम घर-द्वार, धन-माल श्रीर जाति-बान्धवों को छोड़ कर बनवासी रामचन्द्रजी के साथ साथ फिरती हो—यह बड़े श्रानन्द की बात है। क्योंकि पित चाहे नगर में रहे या बन में, वह चाहे श्रच्छा हो या बुरा, स्त्री को सदा उसकी पूजा ही करनी चाहिए। जो स्त्री पित को सब दशाश्रों में प्यार करती है वह बड़भागिनी है। उसको श्रगले जन्म में बहुत सुख मिलता है। शास्त्रों का कथन है कि पित चाहे कैसे ही बुरे खभाव का हो, कैसाही स्त्रेच्छा-चारी हो, कितनाही निर्धन हो, परन्तु उत्तम स्वभाववाली स्त्रियों के लिए बही परम देवता है। हे सीते, तुम सच्ची पितत्रता श्रीर पितपरा-यणा हो। तुम्हारी तरह पितभिक्त करनेवाली स्त्रियाँ पुण्यात्मा जनों के लोक को प्राप्त होती हैं। इसलिए हे जानिक, तुम पित की श्रनुकूलता में रहती हुई उनकी सच्ची सहधर्मिणी बनो। ऐसा करने से तुमको यश श्रीर धर्म दोनों प्राप्त हो जायँगे।"

श्रहा ! यह कैसा अनुपम उपदेश है ! कैसी अमूल्य शिचा है । पातित्रत धर्म का ऐसा उच्च आदर्श संसार में और कहीं नहीं देखा जाता । यदि उस धर्म-पथ पर चल कर स्त्री अपने कर्तव्य का पालन कर ले तो वह स्त्री साधारण स्त्री नहीं, साचात् लच्मी है । हम उसको देवी के समान मानते हैं । जिन स्त्रियों ने अपने पातित्रत को इस उपदेशानुसार निवाहा है सचमुच उन्हीं स्त्रियों को संसार देवी, लच्मी और सरस्वती के नाम से पुकारता है । पातित्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियाँ ही संसार की भूषण हैं । जिस देश में ऐसी पतित्रता स्त्रियाँ जन्म लेती हैं वह देश धन्य है । परमात्मा करें इसी उपदेश के

45

अनुसार आजकल की स्त्रियाँ भी अपने धर्म का पालन करना अपना कर्तव्य समभने लगें। ईश्वर करे, प्राचीन काल की स्त्रियों की तरह वर्तमान काल की स्त्रियाँ भी इस उपदेश की अपना कण्ठहार समभने लगें।

मु

वि

₹**•** 

व

घ

जो मनुष्य जिस विषय का ज्ञान वहुत रखता है, जिस विषय में उसका अान्तरिक प्रेम होता है और जिसे प्राण के समान चाहता है, उस विषय में उसको श्रीर श्रिधिक उपदेश करने पर उसके मन में एक अद्भुत प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। माता स्नेह की खान होती है। उसको ममता श्रीर स्नेह की साचात् मूर्ति कह सकते हैं। उस माता को स्नेह का उपदेश देने पर उसके हृदय में जैसा विचित्र भाव उत्पन्न हो जाता है वैसा ही भाव पतित्रता ग्रीर पतिपरायणा स्रो के मन में उसको पातित्रत धर्म का उपदेश देने पर उत्पन्न हो जाता है। उसके हृदय में एक प्रकार की अप्रसिह्ण्युता पैदा हो जाती है। सीतादेवीं की भी यहीं दशा थीं। उनकी जब कभी किसी ने पातित्रत धर्म का उपदेश दिया तभी वह उपदेश उनके लिए असह हो उठता था। इस कथन का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि उनको वैसे उपदेश से घृणा थी त्र्रथवा वैसा उपदेश उनको ऋच्छा नहीं लगता था। नहीं, यह बात नहीं थी, किन्तु बात यह थी कि वैसी शिचा की उनके लिए त्र्यावश्यकताही न थी। कारण यह कि वे पातित्रत धर्म के माहात्म्य को पूर्णतया जान चुकी थीं। यदि किसी एम० ए० पास विद्वान से यह कहा जाय कि तुम ऋँगरेज़ी की प्राइमर पढ़ो, तो क्या उसको यह बात सह्य होगी ? यदि किसी शास्त्री से संस्कृत-व्याकरण के ''त्र्रण्, इण्, इक" इत्यादि प्रत्याहार सिद्ध करने की कहा जाय ते। क्या उसके मन में असिहिष्णुता न उत्पन्न होगी ? अवश्य होगी । यही कारण था कि पूजनीय अनसूया के मुख से पातित्रत धर्म का उपदेश सुन कर सीता ने तुरन्त कह दिया कि मैं बचपन से ही अपने धर्म को जान चुकी हूँ।

मुक्तको इस विषय में श्रीर कुछ जानना शेष नहीं है। ग्रहा ! वचपन की शिला का भी कैसा श्रद्भुत प्रभाव होता है। यह वाल्यकाल की शिला ही का फल है कि जो सीतादेवी ने निष्कपट भाव से श्रपने खामी के पवित्र चरणों में श्रपना प्राण तक श्रपण कर रक्खा था। यह वचपन की शिला का ही फल है कि जो सीतादेवी राजपाट को छोड़ कर गहन वन में श्रपने स्वामी के साथ साथ उनकी सेवा करती हुई धूम रही थीं। सीतादेवी की तेजिस्वता, उच्च प्रकृति, धर्मभाव श्रीर ग्रात्मिक बल को धन्य हैं!

श्रनसूया के उपदेश को सुन कर सीतादेवी ने जो उत्तर दिया वह सुनने योग्य है। उनका वह उत्तर स्त्रियों के सुनने ही योग्य नहीं किन्तु मनन करने योग्य है। सुनिए।

सीताजी ने कहा:-

ना

ान

में

कि

में

न

17

त्रो

ता

त

ता

श i,

ए

-य

ह

त

न

ग

"देवि, श्रापने जो कुछ उपदेश मुक्तको दिया वह वहुत ठीक है। परन्तु हे श्रार्थे, मैं इस बात को श्रच्छी तरह जानती हूँ कि खियों का एकमात्र गुरु पित ही है। मैं यह भी जानती हूँ कि पित चाहे दिद्र वा हुश्चरित्र ही क्यों न हो, तो भी सदा उसकी सेवा ही करनी चाहिए। श्रीर जिस स्त्री का पित जितेन्द्रिय, गुणाढ्य, दयालु, प्रीतिमान, धार्मिक, धनाढ्य श्रीर श्रूरवीर हो तो फिर उसका तो कहना ही क्या। जिस समय में बन को चली थी उस समय पूजनीय कौशल्या ने भी मुक्तको यही उपदेश किया था श्रीर बचपन में मेरी माताजी ने भी इसी प्रकार का उपदेश दिया था। वह मुक्ते सब याद है। मैं उसे भूली नहीं हैं। वास्तव में पितसेवा ही स्त्री की तपस्या है। यह बात मेरे माता-पिता ने बचपन से ही मेरे जी में जमा दी है।"

(वा० रा० काण्ड २, सर्ग ११८)

सीतादेवी के विचारगर्भित पवित्र वचनों को सुन कर अनसू-

याजी बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने प्रसन्न होकर सीताजी को एक सुन्दर माला, बस्न, ग्रामूषण ग्रीर ग्रङ्गराग ग्रादि कई वस्तुएँ पारितोषिक में प्रदान कीं। उस ग्रङ्गराग (उबटने) से सीतादेवी के शरीर की ग्रीर सीतादेवी के शरीर से उस ग्रङ्गराग की बड़ी ग्रद्भुत शोभा हुई। इस प्रकार सीतादेवी का सत्कार करके ग्रनसूयाजी एकान्त में बैठ कर उनसे उनके विवाह का बृत्तान्त सुनने लगीं। सीताजी ने ग्रपने स्यंवर का कुल समाचार उनको सुना दिया।

जब दिन छिप गया तब अनस्याजी के दिये हुए बस्नाभूषणों को धारण करके सीताजी रामचन्द्रजी के पास गई'। रामचन्द्रजी ऋषि-पत्नी के प्रीतिदान की देख कर बहुत सन्तुष्ट हुए। लच्मणजी भी सीतादेवी का इतना सत्कार देख कर बहुत प्रसन्न हुए।

प्रातःकाल होने पर रामचन्द्रजी अपने छोटे भाई श्रीर सीताजी को साथ लेकर अत्रि ऋषि के पास विदा लेने के लिए गये। उनसे विदा होकर फिर वे भयंकर दण्डकवन में जा पहुँचे। वह वन सघन युचों की अधिकता से वड़ा भयंकर अन्धकारमय प्रतीत होता था। पशु-पची निरन्तर शब्द कर रहे थे। कहीं सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंस्र पशु घूमते फिरते थे श्रीर कहीं महाभयंकर राच्नसों का भुंड सारे प्राणियों को डराता हुआ स्वच्छन्दता से अमण करता फिरता था। कहीं कहीं तपोधन ऋषियों के पवित्र आश्रम वन की शोभा बढ़ा रहे थे। रामचन्द्रजी ने सीताजी श्रीर लच्मणजी के साथ वन की शोभा को देख कर अपने नेत्र श्रीर मन सफल कर लिये। वे जिस वनवासी तपस्वी के आश्रम में गये उसी ने उनका समुचित सत्कार किया।

सीतादेवी अब तक वन की शोभा को देख देख कर मीहित होती रहती थीं और उनके मन में नवीन नवीन वनों के दर्शन की लालसा प्रतिदिन अधिक ही बढ़ती जाती थी। उनको अभी तक यही

#### तीसरा काण्ड।

विश्वास था कि वन में ग्रानन्द ही ग्रानन्द है; दु:ख का नाम नहीं। वन-वास में कभी ग्रेमी भयङ्कर ग्रापित भी ग्राजाया करती है—इस वात का उनको स्ट्रिंग में भी ज्ञान न था। परन्तु एक दिन उनको यह निश्चय हो गया वि वन में सदा ग्रानन्दही नहीं मिलता किन्तु कभी कभी भारी विपत्ति का भी सामना करना पड़ता है।

एक दिन की वात सुनिए। एक दिन प्रातःकाल सीताजी श्रीर ल्दमण्जी के साथ रामचन्द्रजी किसी तपस्वी से कुछ बात चीत करके वन में जा रहे थे। वे थोड़ी ही दूर चले थे कि इतने में एक भयंकर राचस <del>य्राता दिखाई दिया। उसका नाम विराध था। वह य्राते ही दोनों</del> भाइयों के बीच में से सीताजी की उठा कर ग्रीर कंघे पर रख कर चल दिया । सीताजी की यह दुर्दशा देख कर रामचन्द्रजी को बहुत दुःख हुआ। उस समय दोनों भाइयों ने क्रोध में भर कर बड़ी निर्दयता से उस राचस के ऊपर बागों की वर्षा करनी आरम्भ की। उनके तीच्या वायों से पीड़ित होकर राचस ने सीताजी को भूमि पर उतार दिया। फिर वह क्रोध में भर कर दोनें। भाइयों की ब्रोर दौड़ा। उसने त्राते ही दोनों भाइयों को ग्रपने कंधे पर उठा कर रख लिया। सीताजी वहीं रोती रहीं श्रीर वह उन दोनों को न जाने किस गहनवन में ले गया। स्वामी श्रीर देवर की यह दशा देख कर सीताजी को असीम दु:ख हुआ। उनसे वहाँ और न ठहरा गया। वे भी रोती हुई राचस के पीछे पीछे दें। इन्होंने रोते रोते कहा—''राचस, तू इन सुशील, पितृभक्त ग्रीर सत्यपरायण दोनों भाइयों को छोड़ दे श्रीर उनके बदले मुक्त को ले जा।" इस प्रकार सीताजी ने उस समय बहुत विलाप-परिताप किया । दोनों भाइयों ने, सीतादेवी की ऐसी दीनदशा देख कर, राचस के कंधे पर चढ़े ही चढ़े, तलवार से उसकी दोनों भुजायें काट डालीं ग्रीर उसकी खींच कर

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

न्दर त में प्रीर

ई। बैठ्

को पि-भी

जी मसे वन ा।

दि गारे गारे

रहे भा सी

हत की ही तलवार से उसके दुकड़े दुकड़े कर दिये। उसकी मार कर उन्होंने भूमि में गाड़ दिया। इस तरह विराध की मार कर दोनों भाई भय-विह्वला सीतादेवी के पास ग्राये ग्रीर उन्होंने उनकी समका कर उनका डर दूर किया।

यद्यपि इस एक ही दुर्घटना को देख कर सीतादेवी को वनवास के दुः खों का अनुभव हो गया था तथापि वे विचितित नहीं हुईं। कारण यह कि वे गमी के साथ रहने में कठिन से कठिन दुः ख को भी सहने के लिए तैयार रहती थीं। स्वामी के सहवासजन्य आनन्द के सामने भारी से भारी दुः ख को भी वे कुछ नहीं समभती थीं। श्रीर वास्तव में पितत्रता नारी के लिए पितदेव के साथ रह कर उनकी सेवा करने में जो आनन्द मिलता है वैसा उसको श्रीर कहीं मिल भी नहीं सकता। यही कारण था कि पितदेव के साथ रहने के कारण सीतादेवी के मन में तिनक भी शङ्का या भय न हुआ। वे स्वामी श्रीर देवर के साथ पूर्ववत् वन में भ्रमण करने लगीं। वह वन बड़ा ही भयङ्कर श्रीर दुर्गम था। ऐसा विकट वन उन्होंने इससे पहले श्रीर कहीं नहीं देखा था। इस कारण रामचन्द्रजी वहाँ किसी ऐसे स्थान की खोज में फिरने लगे जो निरुपद्रव हो, भयशून्य हो श्रीर सीताजी के लिए सब प्रकार से निवास करने योग्य हो।

थोड़ी दूर चल कर वे महिष शरभङ्ग के ग्राश्रम में पहुँच गये।
महिष शरभङ्ग ने उनका बहुत ग्रच्छी तरह ग्रातिथ्य सत्कार किया।
शिष्टाचार हो चुकने पर रामचन्द्रजी ने महिष से पूछा कि "महाराज,
ग्राप कृपा करके हमारे रहने के लिए कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ
हम लोग सुखपूर्वक निवास करें।" तदनन्तर शरभङ्ग ग्रूषि ने उनकी
सुतीच्ण ग्रूषि के पास जाने की सम्मति दी। रामचन्द्रजी वहाँ से चलने
को ही थे कि इतने में शरभङ्ग ग्रूषि स्वर्ग को प्रधार गये। उनके स्वर्गारीहण

नि

य-

का

स्र्

भी

के

ार

वा

11-

ोर

ही तर

ान जी

ì

TI

ज,

हाँ

को

नि

U

का समाचार सुन वर त्र्यास पास के वहुत से ऋषि-सुनि श्रीर तपस्वी वहाँ ग्राये ग्रीर उनके कितने ही शिष्य भी ग्राकर इकट्टे हो गये। उन सब ऋषियों ने एकत्र होकर रामचन्द्रजी से कहा कि "भगवन, यहाँ हम लोगों को दुष्ट राच्सस बहुत दुःख देते हैं। त्र्राप उन राचसों को मार कर हमरी रचा कीजिए।'' राजा ही धर्म का रचक होता है। यदि वहीं धर्म की रचा नहीं कर सकता तो श्रीर कीन कर सकता है। राम-चन्द्रजी इन सब बातों को अच्छी तरह जानते थे उन्होंने शरणागत ऋषियों की अभय प्रदान किया। उन्होंने उनसे कर दिया कि यह सत्य है कि मैं पिता की त्राज्ञा के पालन करने के लिए वन में त्राया हूँ परन्तु इस समय मैं सर्विषा त्र्याप लोगों के त्र्यधीन हूँ। त्र्याप लोगों के धर्ममार्ग में कण्टक रूप राचसों को मार कर मैं अवश्य आप लोगों की सेवा करूँगा। त्र्याप लोगों का भय दूर करना ही इस समय मेरा परम धर्म हैवें मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे छोटे भाई महावीर लद्मण भी दे। इनकी सहायता से मैं दुष्ट राज्तसों का संहार कर सकता हूँ। श्राप लोग निर्भय होकर तपस्या कीजिए श्रीर जहाँ चाहें ट्रांम्ख-पूर्वक रहिए।

इस प्रकार शरभङ्ग ऋषि के ब्राश्रम में ऋषि-मुनियों को ब्रामय प्रदान करके रामचन्द्रजी, सीताजी ब्रीर लद्मण्जी को साथ लेकर, सुतीच्ण ऋषि के ब्राश्रम में जा पहुँचे। महिषि सुतीच्ण ने भी इनका समुचित सत्कार किया ब्रीर वहीं कुछ दिन ठहरने के लिए भी बहुत प्राप्पह किया। परन्तु रामचन्द्रजी ने वहाँ ठहरना स्वीकार न किया। ब्राप्पह किया। परन्तु रामचन्द्रजी ने वहाँ ठहरना स्वीकार न किया। वे रात भर वहाँ विश्राम करके प्रातःकाल मुनि से कहने लगे— भग-वे रात भर वहाँ विश्राम करके प्रातःकाल मुनि से कहने लगे— भग-वन्, ब्रापने हमारा बहुत सत्कार किया। हम ब्रापके इस सत्कार के वन्, ब्रापने हमारा बहुत सत्कार किया। हम ब्रापके इस सत्कार के लिए ब्रायन्त कृतज्ञ रहेंगे। ब्राव ब्राप हमको ब्राज्ञा दीजिए तो हम इस दण्डक वन के समस्त ब्राश्रमों का दर्शन कर लें।" महिषि ने जाने की

## सीताचरित।

ब्राज्ञा देते समय कहा कि बहुत अच्छा, ग्राप दण्डक वन के समस्त ब्राश्रमों का दर्शन कीजिए। परन्तु एक प्रार्थना है। वह यह कि लौटते समय इधर भी अवश्य दर्शन दीजिएगा।

जबसे रामचन्द्रजी ने ऋषि-मुनियों के सामने राचसों के मारने की प्रतिज्ञा की थी तभी से जानकीजी के मन में नाना प्रकार की चिन्तायें उठने लगीं। उसी दिन से उनका चित्त चञ्चल हो उठा। तभी से सीतादेवी के मन में रामचन्द्रजी के प्रति कुछ बात कहने की इच्छा प्रवल हो रही थी। परन्तु अभी तक उपयुक्त अवकाश न मिलने के कारण वे उनसे कुछ बात न कह सकीं। सीतादेवी रामचन्द्रजी की साधारण पत्नी या सहचारिगी ही नहीं थीं किन्तु वे उनकी सहधर्मिणी श्रीर जीवनमार्ग की सिङ्गिनी थीं। सीताजी इस बात की ख़ूब श्रच्छी तरह जानती थीं कि धर्मसाधन ही मनुष्य-जन्म की सफलता है; धूर्प-प्रचार ही मानव-जीवन का एकमात्र उद्देश है। विवाह ही धर्म-स्नी में परम सहायक होता है। इसी कारण विवाह की इतनी प्रतिष्ठा ग्री पित्रता विख्यात है। इसी पवित्र विवाह-सूत्र में प्रथित होकर दी मानवात्मा एक रूप हो जाते हैं ग्रीर वे दोनों ही परस्पर एक दूसरे के वल से बिलप्ट होकर धर्म के कठिन मार्ग पर चलने के लिए समर्थ ही जाते हैं। क्वेवल विवाह के द्वारा ही दोनों अपूर्ण मानवात्मा पूर्णत्व की प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी अपने पुण्यवल से स्त्री की रत्ता करता है और स्त्री अपने पुण्यप्रताप से स्वामी की रत्ता करती है। इसी प्रकार पर-स्पर एक दूसरे की रत्ता करके दोनों सुरित्तत रह कर धर्म का साधन करते हैं। इन दोनों में से यदि कोई एक भी निर्वल हो तो दूसरा भी निर्वल पड़ जाता है, दूसरे की भी हीन दशा हो जाती है। इस-लिए उनको विवाह के द्वारा पहले पूर्ण बलिष्ठ होकर पीछे धर्मसञ्जय करना चाहिए। जहाँ जिस धर्म में स्त्री का अधिकार नहीं, स्त्री का



नमस्त नौटते ने की न्तायें 🕯 गे से च्छा ने के की मेणी ।च्छी धर्म-刻意 र दो रे के में हो को ग्रीर पर-ाधन सरा

इस-

भ्वय

का

मान नहीं श्रीर पति के ऊपर स्त्री का कुछ भी खत्व नहीं वहाँ विवाह का नाम लेना ही व्यर्थ है। जहाँ परस्पर एक का दूसरे पर अधिकार नहीं, एक का दूसरे पर विश्वास नहीं और एक की दूसरे में श्रद्धा नहीं, वहाँ विवाह निष्फल है। विवाह की सफलता दोनों पति-पत्नियों के ऐक्य पर ही निर्भर है। पत्नी का पत्नीत्व ही इसी में है कि उसका अधिकार पूर्णरूप से स्वामी पर हो। स्त्री का क्या अधिकार है और उसका क्या धर्म है - सीतादेवी इस वात को अच्छी तरह जानती थीं इसी कारण वे स्वामी की केवल शारीरिक ग्रीर मानसिक उन्नित का ही विचार नहीं रखती थीं किन्तु उनकी त्रात्मिक उन्नति की भी विन्ता उनको सर्वदा बनी रहती थी। जिस कार्य के करने से स्वामी के में बाधा पहुँचने की स्राशङ्का होती थी सीतादेवी खासी का हदय काम से अलग रहने के लिए पूर्ण उद्योग करती थीं। या नहीं करती, देवी अपने स्वामी में अपूर्व श्रद्धा श्रीर भक्ति रखत्रीतपको केवल यह देव की विद्या, बुद्धि ऋौर पवित्र धर्मज्ञान से साधु जन के विमल थीं। वास्तव में रामचन्द्रजी भी अनुपर तिरपराधी जीवेां का मारना अपेत्ता विशेष धर्मज्ञ थे और इसीक रचा ही करनी है तो उनके पात्र नहीं थे। इस बात को हुई नहीं कि ग्रपराधी ग्रीर निरप-का भी यही विश्वास, शक्य ही सबको मारने की इच्छा करना। स्राप उन्दर्न में मुनियाँ का वेश धारण करके आये हैं और यही राजा की त्राज्ञा भी थी। फिर शस्त्र धारण करके निरपराधी प्राणियों के मारने की यह घुरी इच्छा क्यों ! कहाँ शस्त्र ग्रीर कहाँ वनवास ! कहाँ चित्रयों का कृर धर्म ग्रीर कहाँ तपस्वियों की ग्रमुपम दयाभरी सहनशीलता! ये दोनों काम परस्पर विरोधी हैं। या ते। वन में रह कर तपस्या ही कर लीजिए या प्राणियों की हिंसा। एक समय में एक ही काम हो सकता है। दोनों नहीं। मैं स्रापसे स्राप्रह नहीं करती। परन्तु मैं यह चाहती 308

त्र्यादरपूर्वक प्रहण करते थे ! वे भी सीताजी की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे । वास्तव में स्त्री-पुरुषों में परस्पर श्रद्धा का होना ही पारस्परिक प्रेम की मूल भित्ति है । जहाँ यह भित्ति नहीं वहाँ पवित्र दाम्पत्य-प्रेम

कहाँ ! जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ स्नानन्द कहाँ !

हाँ, यह तो हम पहले लिख चुके हैं कि राचिसों के मारने की प्रतिज्ञा सुन कर सीताजी रामचन्द्रजी से कुछ बात कहना चाहती थीं। परन्तु अब तक उस विषय में बात-चीत करने का अबकाश न पाने के कारण वे उसकी कुछ चर्चा न कर सकीं। जब वे सुतीच्ण ऋषि के आश्रम दे कुछ दूर निकल गये तब, मार्ग में, अबसर देख कर सीताजी ने कीजिए जी से कहा—''प्राणपते, धर्म की गित वड़ी अगम्य है। जब

पव प्रकार के व्यसनों को परित्याग नहीं करता तव तक रामचन्द्र न नहीं कर सकता । संसार में जितने दुर्व्यसन हैं पितिप्रिया प्रियतमा कें। मिथ्या-कथन, इन्द्रियाधीनता ग्रीर ग्रकारण उनके उत्तर में कहा— कें। कभी ग्रापमें नहीं हुए । परन्तु यह मुनि हमारे पास ग्राये थे। हे दोष ग्रव ग्राप में ग्राया ही चाहता प्रार्थना की थी। उस समय हमन्ति कभी नहीं की, पर न जाने ग्रव को मार कर तुम्हारी ग्रीर तुम्हारे थे। विचार किया है । उस दिन करना चित्रय का मुख्य कर्तव्य है। हमने ग्रेपिन चा की थी। इसी उनसे ऐसी प्रतिज्ञा की थी। नरमांसभची दुष्ट राचसों को मार इस वन को श्रकंटक बनाना हमारा प्रधान कर्तव्य है। इसी कारण हमने ग्रियों की रचा का भार ग्रपने उपर लिया है। हमें सत्य बहुत प्रिय है। सत्य के समान हमें संसार में दूसरी वस्तु प्रिय नहीं है। प्रतिज्ञा करके, मुँह से वचन निकाल कर, हम ग्रन्थया नहीं कर सकते। हम ग्रपने वचनों को प्राणों से भी ग्रधिक प्रिय समक्ते हैं। चाहे प्राण चले जायँ परन्तु वचन नहीं टल सकते। चाहे लच्मण का ग्रीर तुम्हारा चले जायँ परन्तु वचन नहीं टल सकते। चाहे लच्मण का ग्रीर तुम्हारा



रते रेक प्रेम

ज्ञा न्तु रण सम ने

तव क हैं

गा

गह ता

गव

रन सी

रण

हुत ।

ते।

ाण रा

सामने छव-कुश का वात्मीकीय रामायण गाकर सुनाना वाल्मीकि-श्राध्यम में सीताजी के



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.



श्रीर शस्त्र पास होने से चित्रियों का वल बढ़ जाता है। इस कारण मैं चाहती हूँ कि ग्राप दण्डक वन में न जायँ।

इतना ही नहीं, सीताजी ने एक त्राख्यायिका सुना कर रामच-न्द्रजी को बहुत समभाया । उन्होंने कहा—"नाथ, एक बार कोई राजा किसी ऋषि के पास तलवार रख गया था। वह ऋषि उस तल-वार की रचा में ऐसा तत्पर हुआ कि सदा उसे साथ रखता था। उसको छोड़ कर वह कहीं नहीं जाता था। इसी तरह होते होते उस ऋषि का स्वभाव वदल गया। उसके हृदय में हिंसा-वृत्ति जाग उठी। फिर जंगली जीवेां के मारने का उसकी यहाँ तक व्यसन होगया कि उसकी सारी तपस्या पर पानी फिर गया। उसकी सारी पूजा-मिट्टी में मिल गई। इसलिए शस्त्र के पास रखने से मनुष्य हिंसावृत्ति से भर जाता है । हे नाय, मैं त्रापको शिन् उपदेश नहीं देती । मैंने स्नेह के वश होकर 🏂 स्मरण दिला दिया है कि शस्त्र के पास रखा ताथ लेकर रामचन्द्रजी चित्त में भी विकार पैदा हो जाता है। वहाँ कितने ही आश्रम, नद, उचित नहीं। यदि आपको ऋषियों रावर आदि का दर्शन किया। सतानेवाले शत्रुश्रीं को मारिए। हर्यों को देख कर उनको बहुत हर्ष राधी का विचार बिना किला प्रकार के पत्ती उड़ रहे थे, कहीं सिंह, तो क्या त्रादि पशु शब्द न्या। ऐसा झहीं भरने भर रहे थे श्रीर कहीं 👇 🖂 जा को किसी कर्तव्य कार्य्य सेथे । क्रभी उनके हृदय ग्रीर मधुर वाक्यों से उनको उस क कहीं ऋषियों से मिल किया करती थों। वास्तव में यह ख्रियोगनन्द मिलता था श्रीर कार को वे अच्छी तरह समभती थीं। तीलाप करके सीतादेवी कुछ भी त्र्यावश्यकता नहीं कि रामचन्द्रजदय में जितना त्र्यानन्द का कभी अनादर नहीं करते थे। जब र उन्होंने उस वन में

में कुछ कहतीं. रामचन्द्रजी उनकी बातों क

### सीताचरित।

हूँ कि ग्राप मुनि-धर्म का पालन करें। ग्राप पिवत्रात्मा होकर धर्म का ग्राचरण कीजिए। ग्राप दयाल हैं, दयावृत्ति का पालन कीजिए। धर्म का विघात करना ग्रापके लिए शोभा नहीं देता। धर्म से ही ग्रर्थ, धर्म से ही सुख ग्रीर धर्म से ही सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। "धर्म एव हते हिन्त धर्मों रचित रचितः,' ग्रापके सामने धर्म के विषय में कुछ कहन सूर्य को दीपक दिखाना है। ग्राप स्वयं सब धर्मों के मर्म को ग्रच्छी तरह जानते हैं। मैं जो कुछ कह रही हूँ वह सब स्त्रीजाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही कहती हूँ। वास्तव में ग्रापको कोई भी उपदेश देने योग्य नहीं है। इस समय ग्राप लच्मण के साथ ग्रच्छी रह विचार कर देख लीजिए, फिर जो उचित हो, जो धर्म हो, वही या।" वा० रा० काण्ड ३, सर्ग ६)

जी, बड़े विद्वान, बड़े धीर श्रीर विचारशील थे। वे श्रपनी की वातों को सुन कर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 'प्रिये, राचसों से सताये जाने पर श्रनेक श्रिष- एहोंने दीन होकर हमसे श्रपनी रचा की उनसे प्रतिज्ञा की थी कि हम राचसों प की रचा करेंगे। श्रार्त की रचा मारने की प्रापक्त

ह वन की जा रहे हैं।

ाल हो रहा है। मैं आपकी वातां के में विषम उद्देग उपिथत होता है। अपिथत होता है। अपिथत होता है। अपिथत होता है। अपिथत होता में मैं कि भी नहीं देखती। वहाँ जाने पर राचसों होगा। कारण यह है कि आप सशस्त्र हैं

भी परित्याग करना पड़े, परन्तु मैं एक वार प्रतिज्ञा करके उसको भंग नहीं कर सकता। यदि ऋषि प्रार्थना न करते तो भी हमको उनकी रचा करनी चाहिए थी; श्रीर श्रव तो उनके सामने हम प्रतिज्ञा कर चुके, उनको वचन दे चुके, उनकी रचा का भार श्रपने सिर पर उठा चुके। श्रव सत्य से नहीं फिर सकते। जानिक, तुमने स्नेह के कारण जो कुछ कहा है, उससे हम रुष्ट नहीं, प्रसन्न हुए हैं। परन्तु हमको यह प्रकट करने में भी कुछ संकोच नहीं कि जो बात तुमने श्रपने मुँह से निकाली है वह तुम्हारे श्रीर तुम्हारे कुल के लिए शोभा नहीं देती। तुम हमको प्राणों के समान प्यारी हो। श्रव तुम भी हमारी सम्मित श्रीर विचार के श्रतुकूल हो जाश्रो।

सीतादेवी सची पतित्रता थीं । वे स्वामी के वाक्यों को सुनते हीं सन्तुष्ट हो गईं । उन्होंने फिर स्वामी के संकल्प के विरुद्ध कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया ।

तदनन्तर सीताजी श्रीर लच्मण्जी की साथ लेकर रामचन्द्रजी दण्डक वन में श्रमण करने लगे। उन्होंने वहाँ कितने ही श्राश्रम, नद, निद्याँ, पर्वत, गुफायें, वन, उपवन, सरोवर श्रादि का दर्शन किया। दण्डक वन के नाना प्रकार के दृश्यों को देख कर उनकी बहुत हुई श्रा। उस वन में कहीं नाना प्रकार के पत्ती उड़ रहे थे, कहीं सिंह, बाध, हाथी श्रादि पशु शब्द कर रहे थे, कहीं भरने भर रहे थे श्रीर कहीं विकटाकार राचस श्रमण कर रहे थे। कभी उनके दृदय में श्रानन्द होता था श्रीर कमी कुछ भय। कहीं ऋषियों से मिल कर रामचन द्रजी श्रीर लच्मण्जी की बहुत श्रानन्द मिलता था श्रीर कहीं ऋषिपत्रियों श्रीर ऋषि-कन्याश्रों से वार्तालाप करके सीतादेवी को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उस समय उनके दृदय में जितना श्रानन्द तो था वह कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार उन्होंने उस वन में

का धर्म धर्म

हता इन्

छो

भा-भी छी

ही

ानी डोंने घि-

की सीं चा र्थ

कर

कहीं एक वर्ष, कहीं छः महीने, कहीं चार महीने, कहीं देा महीने श्रीर कहीं दस-पाँच दिन ही ठहर ठहर कर दस वर्ष व्यतीत कर दिये।

इस प्रकार दण्डकारण्य में भ्रमण कर चुकने पर सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्रजी सुतीच्ण ऋषि के आश्रम में लौट आये। फिर कुछ दिन वे सुखपूर्वक वहीं रहे। वहीं रहते हुए उन्होंने एक दिन अगस्य मुनि कर् दर्शन किया। उनसे मिल कर वे वहुत प्रसन्न हुए । अगस्यमुनि के ब्राश्रम का दर्शन करके फिर वे एक दिन ब्रगस्यमुनि के भाई इध्मवाह के तपोवन में गये। वह तपोवन वड़ा रमणीय था । वहाँ से लौट कर वे फिर अगस्त्यमुनि से मिले। रामचन्द्रजी, लच्मणजी और सीताजी के विनयादि सद्गुणों को देख कर मुनि वहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीनों को आशीर्वाद दिये। आशीर्वाद देने के पश्चात् मुनि महा-राज ने रामचन्द्रजी से कहा—रघुपुङ्गच, वन में भ्रमण करने से तुम थक जाते होगे। सीताजी वन में फिरने योग्य नहीं हैं। दुर्गम वन में भ्रमण करने से सीताजी को बहुत दु:ख होता होगा । हे राम, इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे सुकुमारी सीतादेवी की सुख मिले। इन्होंने अपने धर्म का पालन करके अपने जीवन को सफल किया है। राजपाट छोड़ कर तुम्हारे साथ वन में स्राने के कारण सीतादेवी का नाम समस्त पतित्रता नारियों में पूजनीय समका जायगा। तुम चाहो तो लच्मण ऋौर सीतादेवी के साथ इसी आश्रम में सुख से रह सकते हो।

अगस्य मुनि की बातें सुन कर रामचन्द्रजी ने उनसे अपने रहने के लिए एकान्त में कोई स्थान पूँछा। मुनि ने थोड़ी देर सोच कर उन के रहने के लिए एक स्थान बता दिया, जो वहाँ से कोई ७-८ कोस की दूरी पर था। उस स्थान का नाम पञ्चवटी वन था। वह बड़ा रमणीय था। मुनि के परामर्शानुसार रामचन्द्रजी ने पंचवटी पर जाने का

थ्रीर

तेज्ञ न वे

कर् गुनि

गई

से

गैर

र्।

हा-

नुम में

नए

ख

ल

U

का म

नि

ती

य



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

संकल्प कर लिया। श्रीर महिषि को प्रणाम करके लद्मणजी श्रीर सीताजी को साथ लेकर वे वहाँ चले भी गये।

पंचवटी की शोभा को देख कर रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए। वास्तव में पंचवटी स्थान ही ऐसा था। त्र्यादिकवि वाल्मीिक ने पंचवटी का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। उन्हीं के वर्णन का कुछ सारांश हम यहाँ लिखते हैं।

उस त्राश्रम में समीप ही गोदावरी नाम की एक नदी वहती थी। उसका जल वड़ा मधुर श्रीर स्वादिष्ठ था। जगह जगह सुन्दर सरोवर थे, जिनमें सुगन्धित कमल-पुष्प खिल रहे थे। गोदावरी ग्रीर सरोवरों के तीर पर हंस, सारस चक्रवाक ग्रादि पत्ती निरन्तर क्रीड़ा किया करते थे। गोदावरी श्रीर सरोवरों के किनारे पुष्पित वृत्तावली की शोभा देखने ही योग्य थी। जहाँ तहाँ मोर केका-वाणी वोलते हुए नृत्य कर रहे थे; कोयल कुहू कुहू करके त्राकाश को गुँजा रही थी। पास ही एक ग्रीर की पर्वत-माला त्राकाश में काले काले वादलों के समान शोभा दे रही थी। उस वन में नाना जाति के वृत्त थे। साल, ताल, तमाल, खजूर, त्र्राम, त्र्रशोक, त्र्रजुन, चम्पा, केतकी, चन्दन, ढाक त्रादि फूलों और लताओं से लदे हुए दर्शक के मन को हरे लेते थे। उस वन की अपूर्व शोभा को देख कर सीताजी के मन की जितना आनन्द हुआ वह कहा नहीं जा सकता। अपनी प्रियतमा सीतादेवी की इच्छा देख कर रामचन्द्रजी ने लच्मणजी को, वहीं एक कुटी निर्माण करने की त्राज्ञा प्रदान की । वहाँ क्या देर थी । भ्रात्मक्त लक्मणजी ने स्राज्ञा पाते ही बड़ी सुन्दर रमणीय एक पर्णशाला बना कर तैयार कर दी। लक्मणजी की तैयार की हुई सुन्दर पर्णकुटी की देख कर रामचन्द्रजी ने लक्मणजी का प्रेम से आलिङ्गन किया। तदनन्तर भाई और प्रियतमा के साथ रामचन्द्रजी उस पर्यकुटी में रहने लगे। उस मनारम स्थान में रहकर श्रीर उस वन की अपूर्व शोभा का अवलोकन करके सीतादेशी ऐसी प्रसन्न रहने लगीं कि वे उस पञ्चवटी के आनन्द के सामने अपने घर के राज-पाट का सारा सुख भूल गई। उस निर्जन, परन्तु असन रमणीय, आश्रम में रहकर उनको इतना अधिक आनन्द-लाभ हुआ कि उसके सामने पितृगृह का सुख भी तुच्छ प्रतीत होने लगा।

वे

f

दे

3

परन्तु हाय ! सीते ! तुमको कुछ भी मालूम नहीं, तुमको अभी तक कुछ भी पता नहीं और तुमको अभी तक उस वात का विचार तक नहीं कि, जिस मनोहर आश्रम में इस समय तुम अपने प्राणनाय के साथ स्वतन्त्रता से रह कर आनन्द प्राप्त कर रही हो, एक दिन इसी आश्रम में अपने प्राणेश्वर के वियोग में विलाप करते करते तुम्हारे हाहाकार से, हृदयविदारक रोदन से, सारा आकाश गूँज उठेगा। हाय ! यह कीन कह सकता था कि जिस स्थान को सीताजी ने अपना आनन्दभवन मान रक्खा था, और मानही नहीं रक्खा था, किन्तु वास्तव में ऐसा था ही, वही स्थान एक दिन उनके लिए, नरकयातना से भी अधिक भयावह हो जायगा।

ऐसी रमणीय पश्चवटी पर सीताजी श्रीर लच्मणजी के साध रामचन्द्रजी सानन्द निवास करने लगे। वहाँ रह कर सीतादेवी श्रीर लच्मणजी ने रामचन्द्रजी की वड़ी श्रद्धापूर्वक सेवा की। उन दोनों की सेवा-शुश्रूषा से रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय इनकी पर्णकुटी के सामने समीप ही श्राकर मोर श्रपने सुन्दर रंग-बिरंग पंखों को फैला कर नाचते थे उस समय सीतादेवी को श्रसीम श्रानन्द होता था। जब सीतादेवी श्रपने स्वामी के साथ प्रातः सायं श्रमण करने के लिए वन में जाती थीं तब विचरते हुए हिरन के बचे हरिण नयनी सीतादेवी के मुख को देख कर खड़े के खड़े रह जाते थे। सीता देवी की सीम्य मूर्ति को देख कर वे तनिक भी भयभीत न होते थे।

दिवी

प्रपन

त्यन्त

वि

ग्रभ

चार

नाय

दिन

म्हारे गा ।

ती ने

कन्तु

तना

साध

देवी

उन

मय

ारंग

नन्द

मण

रेग-

**गिता** 

थे।

वे कभी उनके मुख की स्रोर मुख उठा कर देख लेते थे स्रीर कभी नि:शङ्कभाव से हरी हरी घास चरने लगते थे। शान्तस्वभावा सीता-देवी से वे इतने परिचित हो गये थे कि मानो वे उन्हीं के पालू वचे हैं। वे सीतादेवी के पीछे पीछे फिरा करते थे। सीतादेवी की पर्णकुटी के पास ही नाना प्रकार के पत्ती वृत्तों पर ग्रा ग्राकर बैठते ग्रीर ग्रानन्द से नाना प्रकार की बोलियाँ सुना कर उनके कानों में ग्रमृत-धारा वरसाते थे। जिस समय सीताजी श्रपने कर-कमलों से सुन्दर श्रीर सुगन्धित पुष्पों की माला बना बनाकर स्वामी के कण्ठ में पह-नाती और नाना प्रकार के फूलों के गहने बना बनाकर अपने शरीर में धारण करती थीं उस समय उनको जो स्रानन्द होता था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपनी प्रियतमा को पुष्पालङ्कारों से अल-ड्कुत देखकर रामचन्द्रजी के हृदय में एक अर्द्भुत प्रकार का भाव उदय हो उठता था। एक वार रामचन्द्रजी ने अपने हाथ से फूल तेाड़ कर उनके कर्णभूषण बनाये श्रीर बनाकर श्रपने ही हाथ से उन्होंने सीताजी के कानों में पहनाये। सीतादेवी के कानों में कण्ठ तक लट-कते हुए वे कर्णभूषण बहुत ही भले लगते थे। पतिदेव के द्वारा इतना श्रादर-सत्कार पाकर सीतादेवी मारे लजा के संकुचित हो गई। उस समय सीतादेवी की मुखाकृति पर लज्जा ग्रीर ग्रानन्द दोनों ही स्वभाव से विराजमान हो रहे थे। कभी कभी सीतादेवी स्वामी के साथ सरोवरों में खिले हुए कमल-पुष्पों को तोड़ने के लिए जाया करती थीं श्रीर कभी कभी गोदावरी के किनारे जाकर राजहंसीं श्रीर सारसीं को देख देख कर प्रफुछित होती थीं। जिस समय सीतादेवी गोदावरी के तट पर पतिदेव के साथ मन्द मन्द चलती थीं उस समय उनके न्पुरों की मधुर-ध्विन को सुन कर राजहंसिनी भी चिकत होकर देखने लगती थीं और उनकी चाल का अनुकरण करती थीं। कभी कभी

5.

8

इच्छानुसार सीतादेवी पित के साथ बड़े ऊँचे पर्वत के शिखर पर चढ़ जातीं श्रीर गिरिकन्वराग्रें। को देखकर बड़ी प्रसन्न होती थीं। जिस प्रकार रामचन्द्रजी श्रीर सीतादेवी दोनों वन की शोभा को देख का स्रानन्द में मग्न रहते थे उसी तरह लच्मणजी भी अपने धर्म का पालन करके सदा प्रसन्न रहते थे। रामचन्द्रजी श्रीर सीताजी की श्राज्ञा के पालन करना श्रीर तन-मन से उनकी सेवा करना ही उनका मुख्य धर्म था। उसी धर्म के पालन करने में वे सदा तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन गोदावरी नदी से जल भर कर लाया करते थे श्रीर वन में से फल, फूल, कंद, मूल, कुश, सिमधा श्रीर पत्ते श्रादि श्रावश्यक वस्तुएँ भी श्रपने ही हाथ से तोड़ कर लाते थे। लच्मणजी की परिचर्ण से रामचन्द्रजी श्रीर सीतादेवी दोनों बहुत प्रसन्न रहते थे। जब कभी वे एकान्त में बैठते तभी परस्पर लच्मणजी की सेवा श्रीर भक्ति की प्रशंसा करके प्रसन्न होते थे। सीतादेवी ने श्रपने मनोरञ्जन के लिए कुटी के श्रास-पास बहुत से पीदे लगा रक्खे थे। प्रात: सायं दोनों समय श्रपने ही हाथ से वे उनको सींचा करती थीं।

पाठक, त्राप यह न समिक्तिएगा कि रामचन्द्रजी, सीताजी श्रीर लच्मण्जी तीनों सदा येंही केवल मनोर जन में ही सारा समय व्यतीत करते थे, नहीं, वे सब काम समय समय पर किया करते थे। भजन पूजन के समय वे भजन-पूजन करते थे, श्रमण के समय श्रमण करते, मिलने के समय वे ऋषि-मुनियों के साथ वार्तालाप किया करते थे श्रीर प्रतिदिन किसी न किसी समय शास्त्र की चर्चा भी अवश्य किया करते थे। सारांश यह कि वे अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं खोते थे।

वे इसी प्रकार पंचवटी पर सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे। परन्तु उनके लिए वे सुख-स्वातन्त्र्य के दिन बहुत दिन तक न रहे। कुछ दिन पश्चात् उनको एक बहुत भारी आपत्ति का सामना करनी

पर जिस

कर

लिन

क

पुख्य

। वे

यक

चर्या

क्रभी

की

लिए

ोनों

ग्रीर

तीत

जन-

रते,

ग्रीर

ned

गे।

है।

रना

पड़ा । सुनिए । एक दिन रामचन्द्रजी, सीताजी श्रीर लद्मगण्जी तीनें कटी में सानन्द बैठे थे। इतने में ही एक राचसी घूमती फिरती उधर आ निकली। जब वह उनकी कुटी के सामने आई तब लक्सणजी के मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। जब उसकी दृष्टि रामचन्द्रजी के रूपलावण्य पर पड़ी तब वह श्रीर भी श्रधिक मोहित होगई। दोनों भाइयों के त्र्युलौकिक रूप-लावण्य की देख कर दुष्टा राचसी के मन में पाप समा गया। उनको देखते ही उसके हृदय में पाप की ज्वाला प्रवल हो उठी। वह उन दोनों में से किसी एक को पति बनाने की इच्छा करने लगी । उसके घृणित भाव को समभ कर रामचन्द्रजी ने उसको बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा श्रीर बड़ा दुरदुराया। इसी प्रकार लक्ष्मणुजी ने भी उसकी बहुत फटकारा । दोनौँ भाइयों ने उसकी बड़ी हँसी उड़ाई श्रीर उसको वेतरह फटकारा । दोनों भाइयों के रूखे वर्ताव से राचसी को बहुत क्रोध त्र्याया। उसने क्रोध में भर कर कहा कि देखो; जिसके अभिमान से तुम दोनों इतने अभिमानी हो रहे हो उस नारी को मैं अभी खाये डालती हूँ । अब मैं इस कुरूपा स्त्री को मार कर खाये लेती हूँ। इसके मर जाने पर तुम बेखटके मेरे साथ व्याह कर लेना। इतना कहते ही दुष्टा राचसी सीतादेवी को खाने के लिए दें। इं। यह देखते ही दोनों भाई घबरा उठे। मारे कोध को दोनों को नेत्र बलने लगे। अप्रार्यधर्मशास्त्रों में स्त्री का मारना अधर्म बतलाया गया है। इसलिए वं उसको जान से तो मार नहीं सकते थे। लच्मणजी ने वड़े भाई का संकेत पाकर अपनी तलवार से उस राज्यसी के नाक-कान काट डाले। विरूप होने पर राज्यसी मारे पीड़ा के वहाँ से चिल्लाती हुई भाग गई।

उस राचसी का नाम शूर्पण्या था। उसके नख छाज के समान लंबे थे। परमप्रतापी राचसेश्वर राजा रावण की वह बहन थी। रावण 8

लङ्काद्वीप का ऋधीश्वर था। उसके खर और दूषण नामक दो भाई भी उसी वन में रहते थे। उनके साथ कोई चौदह सहस्र राचसों की सेना थी। वे सब उसी दृष्टा राचसी की रचा में रहा करते थे। जनस्थान नामक प्रदेश उनका मुख्य निवासस्थान था। वे सब राज्यस जनस्थान के ब्रास पास रहनेवाले तपस्वियों को बहुत कष्ट दिया करते थे। वह राचसी रोती-चिल्लाती खर-दुष्ण के पास दै। गई । उसने अपनी सारी कथा उनसे कह सुनाई। अपनी बहन के नाक-कान कटे देख कर खर-दूषण को वड़ा क्रोध त्राया। उन्होंने रामचन्द्रजी को पकड़ने के लिए अपनी सेना को आज्ञा दी। वहाँ क्या देर थी। खर-दूषण की त्राज्ञा पाते ही सारी सेना शम्त्र-ग्रस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। चौदह सहस्र सैनिकों को साथ लेकर वे राचस रामचन्द्रजी को पकड़ने के लिए चल दिये। दूर से आकाश में धूल उड़ती देख और महाकोलाहल सुन कर रामचन्द्रजी भी सावधान हो गये । उन्होंने समभ लिया कि वस वहीं दुष्टा शूर्पण्या राचसी अपने भाई-वन्धुओं को चढ़ा कर लाई होगी। रामचन्द्रजी ने ग्रीर ग्रिधिक विचार न करके लक्मणजी को त्राज्ञा दी कि तुम सीता को लेकर किसी पर्वत की कन्दरा में जा छिपो। रामचन्द्रजी की आज्ञा से लद्मणजी सीताजी को लेकर एक पर्वत की सुरिचत गुफा में जा बैठे। इतने में ही समु की तरह उमड़ती हुई राचसों की सेना चारों ग्रीर से रामचन्द्रजी के उपर त्रा दूटी। महावीर रामचन्द्रजी धनुषबाण हाथ में लेकर अकेले ही निर्भयता से युद्ध करने लगे। उनके अपूर्व युद्ध कीशल, त्रसीम साहस त्रीर भयंकर पराक्रम को देख कर सारे रा<del>व</del>स भयंभीत हो गये। अकेले रामचन्द्रजी ने बड़ी धीरता और वीरता से युद्ध किया। जब सहस्रों राचस रामचन्द्रजी के तीच्ए-बाएों से कट कट कर रणभूमि में गिरने लगे तब खर और दृषण आदि राचस क्रोध

भी

सेना

थान

थान

वह

पनी

देख

न्डने

की

हो

को

ग्रीर

होंने

युद्धो**ं** 

**तरके** 

की

गर्जी

समुद्र

द्रजी

r में

शल,

त्त्स

ा से

कट

क्रोध

में भर कर रामचन्द्रजी पर वाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने यथा-शक्ति बड़ी वीरता से युद्ध किया, परन्तु वे शत्रुसूदन रामचन्द्रजी को परास्त न कर सके। इस प्रकार बहुत देर तक लोमहर्षण युद्ध होने के पश्चात् वे खर-दूषण श्रादि राचस रामचन्द्रजी के विषाक्त बाणों के द्वारा मर कर भूमि पर गिर पड़े। रामचन्द्रजी का विजय हुआ। युद्ध समाप्त होने पर लद्मगाजी सीताजी को कुटी में ले आये। युद्ध में स्वामी का विजय सुन कर सीताजी को अपार आनन्द हुआ।

लद्मगाजी ने बेचारी शूर्पण्या के नाक-कान ऐसे अशुभ मुहूर्त में काटे थे कि वह जिन राचसों को अपनी सहायता के लिए चढ़ाकर लाई थी वे भी सब महावीर रामचन्द्रजी के प्रवल पराक्रमानल में गिर कर पतंगों की तरह भस्म हो गये। जब उस राचसी ने सब सेना-सहित अपने भाई खर-दूषण को मरा हुआ देखा तब वह रोती-चिल्लाती हुई भाग कर लंका में रावण के पास गई। उसने रो रो कर अपना सारा दुखड़ा रावण को सुना दिया। ग्रपनी बहन के नाक-कान कटने श्रीर खर-दूषण श्रादि महाबली राचसों के मारे जाने का समाचार सुन कर रावण मारे क्रोध के जल उठा। उसके होठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गये और वह क्रोध में भर कर जीभ से होठ चाटने लगा। शूर्पण्या ने उससे कहा कि उनके पास एक नारीरत्न भी है जिसके रूप-लावण्य की समता देवाङ्गनायें भी नहीं कर सकतीं। अकेली सीता का रूप ऐसा मनोहर है कि सारा वन उसके रूप से सुशोभित रहता है। सीता बड़ी पतिप्रेमिणी है। राम भी सीता की प्राणीं के समान प्रिय समभते हैं। राम का छोटा भाई लक्ष्मण भी उनका अनन्य सेवक है। हे रावण, यदि तुम सीता को किसी तरह यहाँ ले अग्रियो तो तुम्हारी लङ्का की शोभा चैगुनी बढ़ जायगी। सीता के समान तुम्हारे रिनवास में एक भी स्त्री नहीं है। सीता के ले ग्राने से

'एक पन्थ दो काज' की कहावत चिरतार्थ हो जायगी। अर्थात् एक तो सीता के अभाव में रामचन्द्र निश्चय ही मर जायँगे और भाई के मर जाने पर लदमण भी कभी जीवित नहीं रह सकेंगे। और दूसरे तुमको नारीरत्न का लाभ होगा। तुम जितनी देवकन्याये अपने रिनवास के लिए लाये हो, उनमें से एक भी सीता के समान सुन्दरी नहीं। परन्तु एक बात में पहले से ही कहे देती हूँ कि तुम युद्ध में उनको जीत कर सीता को नहीं ला सकते। कारण यह कि राम और लदमण दोनों भाई महाबली और महापराक्रमी हैं। मुक्तको अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि तुम उनको युद्ध में परास्त नहीं कर सकोगे। इसलिए यदि तुम, सीता को लाना चाहते हो तो उसको छल से हर लाओ। इस उपाय से, बिना रक्तपात किये ही, तुम्हारे शत्रु का मूलोच्छेद हो जायगा।

रावण वड़ा दुराचारी और पापी था। यद्यपि वह एक प्रतिष्ठित और उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, पर कर्म उसके वड़े भयंकर थे। इसी लिए वह राचस कहलाता था। 'यथा राजा तथा प्रजा'। जैसा वह अनाचारी और निर्देशी था वैसे ही उसको सब साथी मिल गये। लंका में जितने दुष्ट राचस जन रहते थे उन सबका वह शिरोमणि था। यद्यपि उसके शरीर में महाबल था तथापि उसने अपने वल के द्वारा सदा साधुजनों को कष्ट ही पहुँचाया। यद्यपि वह विद्वान था और शास्त्रों के मर्म को अच्छी तरह जानता था तथापि वचपन से ही कुशिचा में पड़ने के कारण उसका स्वभाव राचसी हो गया। उसने अपनी इन्द्रियों को वश में करने की कभी स्वप्न में भी चेष्टा नहीं की किन्तु वह स्वयं इन्द्रियों के वश में हो गया। जहाँ कहीं वह किसी रूपवती कन्या या नारी का समाचार पाता वहीं तुरन्त जाता और बलात छीन कर ले आता था। वह कहाँ कहाँ से कब कब किस किस की कन्यायें लाया—यदि इस

एक

के

सरे

नि-

हीं।

को

मण

धय

त्रेए

ा । ब्रेद

गैर

नए

11-

में

पि

दा

के

इने

श

के

TI

1

स

विषय का पूरा पूरा वर्णन किया जाय तो पुस्तक के वढ़ जाने का भय है ग्रीर दूसरी बात यह कि हम उस दुष्ट रावण की घृणित कामचेष्टाग्रें। का वर्णन करके ग्रपने सदाशय पाठक-पाठिकाग्रें। के ग्रन्त:करणरूपी विमल पट पर पापपङ्क के छींटे नहीं छिड़कना चाहते। हम यहाँ वाल्मीकिरामायण के ग्राधार पर केवल इतना कह सकते हैं कि उस दुष्ट पापी के घर ऐसी स्त्रियाँ दो चार नहीं, दस-बीस नहीं, किन्तु सैकड़ें। थां।

दुराचारी रावण दुष्टा शूर्पण्या के मुख से सीतादेवी के अली-किक रूप-लावण्य की प्रशंसा सुन कर उनकी प्राप्ति के लिए चञ्चल हो उठा। उसने ऋपनी वहन को समभाया श्रीर कहा कि मैं किसी न किसी उपाय से सीता की अवश्य लाऊँगा। तुम किसी प्रकार की चिन्ता मत करो। सीता के बिना तुम्हारा शत्रु स्वयं मर जायगा। इतना कह कर रावण उठा श्रीर रथ में बैठ कर मारीच के श्राश्रम में पहुँचा। मारीच बड़ा मायावी राचस था। रावण ने ऋपना अभिप्राय सुना कर मारीच से सहायता माँगी। मारीच रामचन्द्रजी का नाम सुनते ही काँप उठा । वह उनके बाहुबल को अञ्छी तरह जानता था। विश्वामित्र के त्राश्रम का दृश्य मारीच की ग्राँखें के सामने आगया। विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रत्ता करते समय रामचन्द्रजी ने मारीच के शरीर में एक ऐसा तीच्ए बाए मारा था कि उसके लगने से वह बहुत दूर जा गिरा था। उन्हीं दिनों को याद करके मारीच ने रावण की एक बात न मानी। वह उलटा रावण की भी वैसा करने के लिए मना करने लगा। परन्तु महादुष्ट रावण मारीच की कब सुनने लगा। मारीच के मना करने का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब मनुष्य परमहितकर बातों को भी ग्रहितकर ही समभा करता है। यही कारण था कि हितेच्छु मारीच का हितकर परामर्श भी रावण की अच्छा न लगा।
रावण ने क्रोध में भर कर मारीच को बहुत कुछ डाटा। यहाँ तक कि
वह मारीच को मारने तक का भय दिखलाने लगा। जब मारीच ने देखा
कि यह दुष्ट मुक्ते मारे बिना न मानेगा तब उसने रामचन्द्रजी के ही बाण
से मरना अच्छा समका। वह रावण की सहायता करने के लिए तैयार
हो गया। रावण ने उसको समका दिया और कह दिया कि तुम सोने
का सुन्दर हिरन बनकर रामचन्द्र की कुटी के सामने लंबी लंबी घास
में चरते फिरना। तुमको देख कर सीता का मन अवश्य ललचावेगा।
तुमको पकड़वाने के लिए सीता रामचन्द्र से अवश्य प्रार्थना करेगी।
सीता का मन देख कर उसके स्वामी हिरन को पकड़ने का उद्योग
अवश्य करेंगे। जब हिरन के पीछे पीछे वे दोनों भाई बहुत दूर वन में
निकल जायँगे तब मैं साधु-संन्यासी का भेष धारण करके अकेली
सीता को हर लाऊँगा।

मारीच ने, त्र्यात्या, रावण के कथनानुसार काम करना स्वीकार कर लिया। जिस समय, मारीच ने रावण की सहायता देने का अभिवचन दिया उसी समय से मानी मन्दभागिनी सीतादेवी के दिन उलटे पड़ गये।

रावण श्रीर मारीच दोनों पञ्चवटी श्राश्रम को चल दिये। राम-चन्द्रजी की कुटी के पास पहुँच कर मारीच बनावटी सोने का सुन्दर हिरन बन कर लंबी लंबी घास में हिरनों में मिलकर चरने लगा। कुटी में बैठी हुई सीतादेवी की दृष्टि सामने चरते हुए उस श्रद्धुत हिरन पर जा पड़ी। वह कभी कभी कदलीवन में घुस जाता था, कभी कभी लंबी लंबी घास में छिप जाता था श्रीर कभी कभी कुटी के पास ही श्राकर चरने लगता था। उस हिरन का उछलना, कूदना श्रीर सुन्द-रता देख कर सीताजी का मन मोहित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर रामचन्द्रजी श्रीर लच्मणजी को वह हिरन दिखला कर खामी से कहा-" 'त्रार्यपुत्र, देखिए, यह मृग कैसा मनोहर है ?'' रामचन्द्रजी ने भी उसको देखा। देखने में उनको भी बहुत सुन्दर मालूम दिया। परन्तु लदमणजी ने उस मृग को बड़ी तीदण श्रीर सूदम दृष्टि से देखा। उन्होंने समभ्त लिया कि यह मृग वास्तविक मृग नहीं किन्तु कृत्रिम है, बनावटी है। उन्होंने वह बात रामचन्द्रजी से भी कह दी। परन्तु लद्मगणजी की सम्मति सीताजी को पसन्द न त्र्याई। उन्होंने उनके कथन का खण्डन करके रामचन्द्रजी से कहा—"खामिन, यह सुन्दर मृग मुभको वहुत अच्छा मालूम होता है। यह वड़ा मनोहर है। इसको देख कर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित होता है। ग्राप इसे पकड़ लाइए। मैं इसके साथ कीड़ा किया करूँगी। मेरे लिए यह एक ग्रानन्द का खिलौना होगा । इस त्राश्रम में जितने हिरन हैं उन सबमें यह त्र्यनोखा है । ऐसा सुन्दर, ऐसा अलौकिक रूपसम्पन्न और ऐसा मनोहर मृग मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। इस हिरन के सुनहले रङ्ग के चमड़े पर रङ्ग बिरंगी वूँदें बहुत ही भली मालूम होती हैं। अहा! इसका कैसा रूप है ! कैसी शोभा है ! इस मृग ने तो मेरा मन हर लिया । यदि आप इसे जीवित पकड़ लावें तो बड़े ग्राश्चर्य की बात होगी । वनवास की अविध समाप्त करके जब हम सब अयोध्या चलेंगे और आपको राज-गही मिल जाने पर जब हम सब महलों में निवास करेंगे तब यह हिरन हमारे महलों की शोभा चौगुनी बढ़ावंगा। वहाँ सब लोग इसको देख कर चिकत ग्रीर मोहित हो जायँगे। ग्रीर यदि, ग्राप इसे जीवित न पकड़ सकें तो मार कर ही ले ब्राइए। इसका चर्म बहुत सुन्दर होगा। में उस चर्म को यहाँ कुश-पत्रों के ऊपर बिछा कर उस पर बैठा करूँगी। यद्यपि स्त्री का यह धर्म नहीं है कि वह स्वार्थ के वश में हो कर खामी को किसी काम के करने के लिए इतना कष्ट दे, तथापि मैं

द-कर

गा।

न कि

देखा

बाग तैयार,

सोने

वास

गा । गी ।

द्योग न में

नेली

कार

का

देन

ाम-

दर

त्टी

र्न

भी

ही

१२२

लाचार हूँ। जब से मैंने यह मृग देखा है तभी से मेरा मन इसके पाने के लिए उत्सुक ग्रीर चञ्चल हो रहा है। इसलिए ग्राप कृपा करके इस हिरन को लाकर मेरी उत्सुकता को शीव्र मिटाइए।"

सीताचरित ।

(बा० रा० काण्ड ३, सर्ग ४३)

पतित्रता स्त्रो स्वार्थसाधन के लिए, केवल ग्रपने सुख के लिए, पति को किसी ऐसे काम के करने में प्रवृत्त नहीं करती कि जिसमें उसको कुछ कष्ट होने की सम्भावना हो । इस वात को सीतादेवी भी अच्छी तरह से जानती थीं। परन्तु आश्चर्य स्रीर खेद की बात है कि जान वूक्त कर भी सीतादेवी ने उस धर्म का पालन नहीं किया। हमारे इस कथन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि स्त्री की कभी किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए पति से प्रार्थना ही न करनी चाहिए। हमारे कथन का सारांश यही है कि किसी वस्तु के लिए, किसी काम के लिए, स्त्री पित से प्रार्थना करे तो उस समय उसको इस वात का त्र्यवश्य विचार कर लेना चाहिए कि इस वस्तु के लाने में, इस काम के करने में, पतिदेव को अधिक कष्ट तो नहीं होगा। वह इस काम को कर भी सकेंगा या नहीं । वस । हाँ, नि:सन्देह हम यह मानते हैं कि जिस काम के लिए सीतादेवी ने रामचन्द्रजी से प्रार्थना की थी उसके विषय में उनकी यह पूरा विश्वास था कि उनके लिए यह काम दुष्कर नहीं है। कारण यह कि सीताजी त्रपने स्वामी के सामर्थ्य की त्रप्रच्छी तरह जानती थीं। • इसी कारण उन्होंने उस हिरन को या उसको मार कर उसके चर्म को लाने का रामचन्द्रजी से आयह किया था। ऐसी दशा में हम सीताजी को कुछ भी दोष नहीं दे सकते। किन्तु इस घटना से सीताजी की जी दुरवस्था हुई, रामचन्द्रजी श्रीर लक्ष्मणजी को एवं उनके मित्रों को जी जो क्षेश उठाने पड़े उनका स्मरण करके हम इतना कहे बिना नहीं रह सकते कि जिस बात को सीताजी जानती थीं श्रीर जिस स्त्री-कर्तव्य

का उन्होंने अपने मुख से वर्णन भी किया था, यदि वे उसका पालन करतीं, तो हम निश्चयपूर्वक कहते हैं कि उनको लंका में रह कर वे दुर्दिन कदापि देखने में न आते।

पान

नरके

83)

लेए,

समें

भी

कि

मारे

त्रस्तु

का

पति

कर

देव

या

नए.

यह

यह

ŤI

को

जी

जो

जा

हीं

ज्यं

यहाँ पर एक बात यह भी विचारने के योग्य है कि सीताजी ने निरपराधी मृग के मारने की बात क्यों अपने मुँह से निकाली ? सीताजी की छोर से मृग के मारने का प्रस्ताव एक बड़ा ही आश्चर्य-जनक छोर कीत् हल-पूर्ण है। हमारी सम्मित में ऐसा प्रस्ताव सीताजी के योग्य न था।

श्रस्तु, श्रियतमा जानकी की श्रार्थना सुन कर रामचन्द्रजी की बहुत श्रानन्द हुत्रा। वे धनुष-वाण हाथ में लेकर जब चलने की तैयार हुए तब लच्मणजी से बोले कि ''भाई, यदि यह सच-मुच मृग है तो मैं इसको जीता पकड़ लाऊँगा श्रीर यदि न भी हाथ श्राया तो मार कर ही ले श्राऊँगा। श्रीर यदि तुम्हारे कथनानुसार यह मृग नहीं, किसी मायावी राच्सस की माया है तो भी इसका मारना उचित ही है। इस लिए मैं जाता हूँ श्रीर जल्द श्राकर मैथिली की प्रार्थना पूरी करूँगा।" उन्होंने चलते समय लच्मणजी से यह भी कहा कि ''देखो, श्राज कल राच्स हमसे बहुत द्वेष करने लगे हैं। इसलिए तुम सदा सावधान रहना! जानकी को चण भर के लिए भी श्रकेली मत छोड़ना!"

रामचन्द्रजी के चले जाने पर लक्ष्मण्जी सीताजी की रचा के लिए कुटी में बैठ गये। यदि रामचन्द्रजी उस हिरन को मारना चाहते तो कुटी के पास ही खड़े खड़े बाण के द्वारा मार सकते थे; किन्तु वे सीताजी की प्रसन्नता के लिए उसकी जीता ही पकड़ना चाहते थे। जिस समय रामचन्द्रजी हिरन के समीप पहुँचे उस समय उनके हाथ में धनुष-बाण देखते ही वह भाग गया। कभी वह रामचन्द्रजी के समीप आकर उनका मन ललचाता और कभी बहुत दूर जाकर कहीं

छिप जाता था। इसी तरह रामचन्द्रजी उसके पीछे पीछे बहुत दूर तक चले गये। बहुत दूर चले जाने पर रामचन्द्रजी के सन में भी सन्देह उत्पन्न हो गया। वे भी सोचने लगे िक यह साधारण मृग नहीं, अवस्थ िक हो गया। वे भी सोचने लगे िक यह साधारण मृग नहीं, अवस्थ िक हो एक तीच्ण वाण निकाल कर धनुष पर रक्खा। फिर उस्थ हिरन का लच्य करके उन्होंने उस वाण को छोड़ दिया। जिस समय रामचन्द्रजी के धनुष से छूट कर वह वाण उस हिरन के शरीर में लगा उस समय उसके लगते ही न जाने वह हिरन कहाँ लोप होगया और एक राचस गिरता दिखाई दिया। उस राचस का नाम मारीच था। उसने गिरते हुए बड़े आर्तस्वर से कहा—''हा लच्मण! हा सीते!'' इतना कहते ही वह मर गया। उसे देखते ही रामचन्द्रजी खड़े के खड़े ही रह गये। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। विशेष कर उसके मुँह से ''हा लच्मण! हा सीते!'' का शब्द सुन कर रामचन्द्रजी को बड़ी चिन्ता हुई। उनके मन में संदेह उठने लगा िक इसके शब्द को सुन कर न जाने जानकी और लच्मण की क्या दशा होगी।

सीताजी और लक्ष्मणजी कुटी में बैठे हुए रामचन्द्रजी के ग्राते की बाट देख रहे थे। जब उनके ग्राने में बहुत देर हुई तब उनके मन में चिन्ता उत्पन्न होने लगी। वे चिन्ता में बैठे ही थे कि इतने में मारीव के मुँह से निकला हुन्ना त्रातिनाद उनके कर्णगोचर हुन्ना। उसकी सुनते ही सीतादेवी का हृदय काँप उठा। वे व्याकुल होगई। वे मन में सोचने लगीं कि "हाय! त्रार्यपुत्र को किसी राचस ने दबा लिया है। हाय! उनको कितना कष्ट हो रहा होगा! हाय वे किसी त्रापित में फँसे हुए भाई लक्ष्मण को त्रीर मुक्त मन्द्रभागिनी सीता को पुकार रहें।" इतना सोचते ही सोचते उनके नेत्रों से ग्राँसुग्रों की धारा बह निकली। उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मणजी से कहा कि "लक्ष्मण, देखी



जल्द उठो । दैोड़ कर जाग्रो । जाकर ग्रपने भाई की सहायता करो ।
तुम्हारे भाई इस समय किसी राचस के पंजे में फँस गये मालूम होते
हैं । वे इस समय दुःखी होकर तुम्हें पुकार रहे हैं । जल्दी जाग्रो । देर
न करो ।"

त्रच्छा यह तो हुई सीताजी की घबराहट की वात। त्रव तिक लक्ष्मण्जी की द्रोर तो दृष्टिपात कीजिए। देखिए तो वे भी व्याकुल हो रहे हैं या नहीं। नहीं, उनका मुखारिवन्द प्रफुल्लित है। उनके मुख की श्राकृति में लेशमात्र भी त्रम्तर नहीं त्राया। उनके नेत्र प्रसन्न हैं द्रौर होटों पर वहीं मन्द मुस्कान है। उस मारीच के बनावटी त्र्यातनाद को सुन कर उनके हृदय में तिनक भी चिन्ता उत्पन्न नहीं हुई। वे सीताजी की व्याकुलता को देख कर बड़ी धीरता से बोले—''त्राप चिन्ता न कीजिए। रामचन्द्रजी को कभी किसी का भय नहीं हो सकता। वे श्रमय हैं। वे कभी दीनतायुक्त शब्द मुख से नहीं निकाल सकते। बेचारे राचसों की क्या गिनती, उनको संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मुक्ते निश्चय है कि यह बाणी रामचन्द्रजी की नहीं, किसी कपटी राचस की है। श्राप धैर्य धारण कीजिए। वे त्रभी कुशल-पूर्वक श्राते होंगे।"

लच्मणजी को बार बार समभाने पर भी सीतादेवी की सन्तुष्टि न हुई; उनकी चिन्ता न मिटी। वे लच्मणजी के कथन को सुन कर श्रीर भी श्रधिक व्याकुल होने लगीं।

हाय ! आज सहस्रों, लचों वर्षों का समय व्यतीत हो जाने पर भी सीतादेवी के कथन का स्मरण आने से हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। सीताजी स्त्री तो थीं ही। वे स्त्रीजनोचित दुर्बलता और अविचारशीलता के वशीभूत होकर, खामी की काल्पनिक आपित की सम्भावना से ही, धर्मिष्ठ देवर लच्मणजी के गुणों को एक बार ही

र तक सन्देह प्रवश्य

ते तर उस् समय रीर में

ागया ।

ारीच ! हा विद्वे

उसके गीको

शब्द गी।

ग्राने मन ।रीच

सको ान में

है। ते में रहे

बह

देखें।

भूल गईं। वे लद्मणजी को भ्रातृप्रेम-शून्य समभ कर नाना प्रकार के निन्दित वचनों से उनका अपमान करने लगीं; उनको ताने मारने लगीं। सीताजी के बार बार कटुशब्दों का प्रयोग करने पर भी लद्भगाजी पूर्ववत् शान्त ग्रीर धीर बने रहे। उन्होंने उलट कर उनकी उनकी एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। लच्मणजी की ऐसी धीरता शान्ति और निश्चिन्तता देख कर सीताजी कृद्ध होकर वोलीं—''ग्ररे नराधम, ऋरे कुलाङ्गार, तू बड़ा कुकर्मी है। तू बड़ा पापी है। मालूम होता है तुम्ने अपने बड़े भाई के दु:ख में ही सुख मिलता है। ऐसा न होता तो क्या इस समय तू ऐसा निश्चिन्त बैठा रहता। तेरे मन में तिनक भी भ्रातृप्रेम होता तो क्या तू ऐसी वातें बनाता ! तू महा-कपटी श्रीर कर है। श्ररे दुष्ट, इस समय तेरा भाव मालूम हुश्रा। श्रव तेरा छल प्रकट होगया। मालूम होता है, तू भरत का भेजा हुन्ना है। तू उससे मिल रहा है। परन्तु तू स्मरण रखना, तेरा मनोरथ कभी पूर्ण न होगा। तेरी पाप-वासना कभी फलवती न होगी। मैं अभी तेरे देखते ही देखते अपने प्राण त्याग दूँगी। मैं निश्चय कहती हूँ कि राम-चन्द्रजी के बिना मैं पल भर भी जीवित नहीं रह सकती।"

( वा० रा० काण्ड ३, सर्ग ४५)

हा सरखती ! तू ने सीतादेवी की जिह्ना में स्थित होकर उससे ये कैसे घृणित, अप्रशस्त और नीच वचन कहलवा दिये । ऐसे निन्दित वचनों के उच्चारण करते समय सीतादेवी की जिह्ना टुकड़े टुकड़े होकर क्यों नहीं गिर पड़ी ? स्वर्गीय सुखभोग करती करती सीतादेवी एक बार ही नरक में क्यों गिर पड़ी ? देवतुल्य देवर लच्मणजी की साधुता में सीताजी का सन्देह ! क्या यह आश्चर्य की बात नहीं ? जो सीतादेवी को सदा सुमित्रा के समान पूजनीय समभता था और स्वयं सीतादेवी जिसके गुणों की एक बार नहीं, कई बार प्रशंसा कर

के

रने

जी

की

ता

प्ररे

्म

न

में

T-

गव

1

र्ण

**T-**

से

त

चुकी हैं; जिसने एकमात्र रामचन्द्रजी की सेवा के लिए सब प्रकार का सुख छोड़ दिया; जिसने केवल इस विचार से, कि रामचन्द्रजी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, घर की सुख-सम्पत्ति को तिला जिल देकर चीर-बल्कल धारण करके वन को प्रस्थान किया; जिसने वन में प्रवेश करके रामचन्द्रजी श्रीर सीताजी की सेवा श्रीर रचा करने में खाना-पीना ग्रीर सोना सब भुला दिया; जिसने ग्रपने ग्राचरण से संसार में साधुता का त्रादर्श दिखा दिया; जो त्रात्मत्याग श्रीर अलौकिक भ्रात-प्रेम के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया, जिसने उस दिन तक क्या, ग्रामरण, कभी सीतादेवी के मुख की ग्रीर ग्रांख उठा कर नहीं देखा, उसी देवतुल्य देवर के प्रति सीताज़ी के द्वारा ऐसे दुर्वाक्यों का प्रयोग ! यह वड़े ही ग्रनर्थ की वात है। सुशील श्रीर सदाचारी लच्मगाजी के विषय में सीताजी की ऐसी दुर्भावना देख कर कोई किसी प्रकार भी सीताजी की निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकता । हमारे तो चित्त में यही दृढ़ धारणा है कि सीताजी ने लदमणजी के विषय में जो सन्देह प्रकट किया है वह सर्वथा मिथ्या है। उसमें लेशमात्र भी तथ्यांश नहीं । हमको कभी स्वप्न में भी त्राशा न शी कि सीताजी लच्मणजी के लिए ऐसे कटु और घृणित शब्दों का प्रयोग करेंगी और उनके चरित में ऐसी शंका करने लगेंगी। सीताजी के पवित्र श्रीर सरल स्वभाव को देख कर हमको ऐसी घटना हो जाने की कभी सम्भावना न थी। यह घटना उनके स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध हुई, तो फिर उनके मुँह से ऐसे अभद्र शब्द क्यों निकल पड़े ? सीतादेवी सहसा अपने की क्यों भूल गई ? उन्होंने सहसा ग्रपने स्वभाव के विरुद्ध क्यों ग्राचरण किया ? हमारी परम स्नेहवती, प्रियवादिनी सतीशिरोमणि जानकी साधारण स्त्रियों के समान क्यों हो गई ? ग्रवश्य इन सब बातों का कुछ गृह. मर्म है। ग्रन्छा ग्रब इस विषय में सूत्त्म विचार करना चाहिए।

लक्ष्मणजी एक उत्तमकोटि के वीरपुरुष थे। उनमें साहस और तेज की मात्रा विलक्षण थी। वे राक्तसों के साथ विवाद होने की सम्भावना को भी पहले से ही जानते थे। जिस अपूर्व मृग को देखकर सीताजी इतनी मोहित हो गई थीं और जिसके पकड़ने के लिए स्वयं रामचन्द्रजी दें। इे गये थे उसको देखते ही महाबुद्धिमान और दूरदर्शी लक्ष्मणजी ने सन्देह प्रकट किया था। उन्होंने उसे देखते ही कह दिया था कि यह मृग वास्तविक मृग नहीं, मायामृग है।

> मृगो ह्ये वंविधो रत्नविचित्रो नास्ति राघव । जगत्यां जगतीनाथ मायैषा हि न संशयः ।

> > (वा॰ रा॰ त्र्रारण्यकाण्ड, सर्ग ४३ श्लोक ८)

''हे राघव, जगत् में ऐसा विचित्र मृग कहीं नहीं होता। नि:स्सन्देह यह माया है; मृग नहीं।''

जिस समय रामचन्द्रजी की बोली में उस मायावी राचस ने जंगल में "हा सीते! हा लच्मण!" पुकारा था, उसका भी भेद लच्मणजी ने उसी समय समक लिया था ग्रीर सीताजी को समका भी दिया था। परन्तु सीतादेवी पुष्प के समान कोमलहृदया रमणी थीं। वे सर्वथा पितपरायणा थीं। पित के तिनक से छेश को भी वे सहन नहीं कर सकती थीं। पित को तिनक भी छेश पहुँचने की संभावना होते ही उनका हृदय व्याकुल हो जाता था। वे बहुत ही भोले स्वभाव की थीं। इसीलिए लच्मणजी के समकाने पर भी उनके मन में उस मृग के विषय में कुछ भी शङ्का उत्पन्न नहीं हुई। इसी लिए उन्होंने लच्मणजी की वातों का विश्वास नहीं किया। उस वाणी को सुन कर सीतादेवी का हृदय काँप उठा। ग्रावला सीतादेवी ने सीचा था कि वीरवर लच्मण बहुत जल्द धनुष-बाण हाथ में लेकर भाई की सहायतार्थ चल दें; परन्तु लच्मणजी ने वैसा नहीं किया। वे सुन कर

गैर

की

कर

वयं

शी

या

ल

गी

ग

वे

î

ते

ते

Π

7

ज्यों के त्यों बैठे रहे। वे सीतादेवी की तरह अधीर श्रीर व्याकुल नहीं हुए। लच्मणजी की स्थिर श्रीर शान्तभाव से निश्चिन्त बैठे देख कर सीताजी सहसा उन्मादिनी श्ली की तरह भीषणमूर्ति धारण कर बैठीं। सीतादेवी पित के लिए तिनक से दुःख की सम्भावना मात्र करके ज्ञणमात्र में ही, पुत्रवत् लच्मणजी की श्रीर श्रपने श्रापको भी भूल गई। श्रोड़ी सी देर में सीताजी की दशा ऐसी बदल गई कि वे किंकर्तव्यिवमूढ़ा हो गई। उनको कर्तव्याकर्तव्य का कुछ भी बोध न रहा। ऐसी दशा में किसी पितप्राणा नारी का ही स्वभाव इस तरह बदल सकता है यह बात स्पष्टतया विदित हो गई।

जिस समय सीताजी ने ऐसे कूर श्रीर घृणित शब्द-वाणों की वर्ष की थी उस समय साधुशील लक्ष्मणजी के कीमल हृदय में कैसा भारी श्राघात हुआ होगा, कितनी प्राणान्तक वेदना हुई होगी, उसे सहृदय पाठक-पाठिकागण ही अनुभव कर सकते हैं। यह माना कि लक्ष्मणजी ने सीताजी के कटुवाक्यों का उत्तर वैसे ही कटुवाक्यों में नहीं दिया, किन्तु उनके हृदय में उन शब्द-वाणों से पीड़ा कम नहीं हुई थी। वे धार्मिक, साधु श्रीर परम श्रातृभक्त थे। वे सीतादेवी को माता के समान समभते थे। लक्ष्मणजी ऐसे संयमी थे कि वे सीताजी की वातों को सुनकर सहन कर गये। क्या ऐसे साधुशील देवर का हृदय दुखाना पाप नहीं है ? क्या ऐसे सचरित्र महापुरुष के निर्मल चरित्र पर मिथ्या कलंक लगाना घोर अन्याय नहीं है ? हमारी तुच्छबुद्धि में तो यह भारी पाप है, घोर अन्याय है। हमारी समक्ष में तो निर्दोष लक्ष्मणजी में पाप है, घोर अन्याय है। हमारी समक्ष में तो निर्दोष लक्ष्मणजी में दोष लगाना और उनको व्यर्थ ही घृणित शब्द-बाणों से व्यथित करना स्मञ्जा नहीं हुआ।

अस्तु, सीतादेवी के दारुण वचनों को सुनकर लच्मणजी के हृदय में दु:ख, क्रोध, अभिमान सब एकसाथ उदय हो गये। परन्तु फिर भी 8

वे अपने दु:ख, कोध और अभिमान को दवा कर हाथ जोड़ कर कहने लगे—''त्रार्ट्ये ! त्राप मेरी पूजनीया हैं । त्राप मेरी देवता हैं । त्राप की बात का उत्तर देना मेरा काम नहीं । मैं त्र्यापकी बातों का उत्तर नहीं दे सकता। अनुचित बात कह देना खियों का काम ही है। खियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। त्रापका इसमें कुछ त्रपराध नहीं। परन्त त्र्यापके कठोर वचन मेरे हृदय में त्रपार पीडा पहुँचा रहे हैं। ईश्वर साची है, मैंने निष्कपट भाव से त्रापके कल्याग के लिए ही कहा था । इतने पर भी यदि त्र्राप मुक्त पर शङ्का करती हैं तो त्र्रापको धिकार है। आपकी बुद्धि में इतना भारी अनर्थ समा जाना आपकी घोर त्रापित का सूचक है। मैं बड़े भाई की त्राज्ञा का पालन करना चाहता था; पर आप नहीं करने देतीं । आपने स्त्रियों के स्त्रभावानुसार ही मेरे लिए ऐसी वातें कही हैं। ग्रच्छा, ग्रब ईश्वर ग्रापका भला करे। मैं रामचन्द्रजी के पास जाता हूँ । मुभको इस समय बहुत बुरे बुरे शकुन दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर ग्रीर वन के जीव ग्रापकी रचा करें। हे परमात्मन, त्राप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम दोनों भाई लौट कर सीताजी को इस कुटी में कुशलपूर्वक देखें।"

(वा० रा० काण्ड ३, सर्ग ४५)

लच्मणजी की वातों को सुन कर सीताजी ने फिर कुछ उत्तर न दिया। वे फूट फूट कर रोने लगीं। जब लच्मणजी ने देखा कि ये बड़ी हठीली हैं; ये अपना हठ कभी न छोड़े गी; ये हमारे कहने से कभी न समभोंगी तब क्रोध में भर वे रामचन्द्रजी के समीप चल दिये।

जिस समय कुटी में अकेली बैठी हुई सीताजी पित और देवर को आने की प्रतीचा कर रही थीं उसी समय एक संन्यासी कुटी के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। वह गेरुआ वस्त्र पहन रहा था, वाएँ हाथ में दण्ड और सीधे में कमण्डलु ले रहा था। जिस समय वह हने

प्राप

त्तर

त्रयों

हीं ।

नहा

हार

वार

इता

ही

रे।

बुरे

ीर

गैट

Y)

्न इडी

भी

वर

को

एँ

वह

संन्यासी धीरे धीरे चल कर सीताजी के पास पहुँचा उस समय उनके अलीकिक सीन्दर्य की देख कर वह खड़ा का खड़ा ही रह गया। उसने देखा कि सीतादेवी के कमलसमान नेत्रों से आँसुओं की बूँदें टपक रही थीं। वे किसी गहरी चिन्ता में डूबी हुई थीं। यद्यपि उस समय वे शोक में व्याकुल हो रही थीं तथापि उनके मुख पर एक प्रकार की दिव्य ज्योति भलक रही थी। संन्यासी ने आते ही सीताजी के सीन्दर्य की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की और कहा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो?

त्रहा ! धर्मशिचा इसका नाम है ! हमारे पाठक-पाठिकागण कदा-चित् सोचते होंगे कि ऐसी चिन्तावस्था में सीताजी ने संन्यासी की श्रीर ध्यान न दिया होगा; परन्तु नहीं । सीताजी का अन्तःकरण धार्मिक शिचाय्रों से पवित्र हो रहा था। उनके हृदय में वड़ी दृढ़ता से धार्मिक शिचा कूट कूट कर भरी हुई थी । वे संन्यासी को देखते ही श्राँसू पोंछकर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपना परिचय देकर उनको प्रणाम किया और बैठने को आसन दिया। यही नहीं, उन्होंने संन्यासी को कुछ फल-सूल भी खाने को दिये। सारांश यह कि सीतादेवी ने अतिथि-सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की। उन्होंने संन्यासी से कहा कि ग्राप थोड़ी देर बैठिए, विश्राम कीजिए, ग्रमी मेरे खामी ग्रीर देवर दोनों त्र्याते हेांगे। परन्तु वह संन्यासी कोई सच्चा संन्यासी थोड़ा ही या जो सीतादेवी के वचन मान कर रामचन्द्रजी के त्राने तक वहाँ वैठा रहता। वह तो कपट-वेशधारी नाम मात्र का संन्यासी था। उसने बाहर इधर उधर दृष्टि दौड़ा कर देखा ग्रीर फिर सीताजी से कहा-"जानिक, जिसके प्रताप से देव, ग्रसुर ग्रीर सारे मनुष्य भय-भीत रहते हैं, जिसके नाम को सुनते ही बड़े बड़े वीर पुरुष भय से घर थर काँपने लगते हैं, मैं वही राचसेश्वर रावण हूँ। तुम बड़ी सुन्दरी हो।

तुमको देख कर मेरा चित्त मोहित हो गया। मैं अनेक स्थानों से अनेक रूपवती रमिण्यों को हर कर लाया हूँ। मेरे रिनवास में एक से एक वढ़ कर सैकड़ों रानियाँ हैं; परन्तु तुम्हारे समान उनमें एक भी सुन्दरी नहीं। इसिलए अब तुम्हीं उन सब में प्रधान रानी बनो। हमारी राजधानी लंका है। लंकापुरी बड़ी सुन्दर है। वह एक पर्वत के ऊपर वसी हुई है। उसके चारों ग्रोर समुद्र की खाई है। तुम लंका की पटरानी बन जाग्रेग तो सैकड़ों, सहस्रों नारियाँ तुम्हारी सेवा किया करेंगी। लंका का सुख अनुभव करके तुम वनवास के छेरा को भूल जाग्रेगी। तुम सुभक्तो पहण करों। मैं सर्वदा तुम्हारा अनुगामी रहूँगा। मैं कभी तुम्हारे विपरीत कोई काम न करूँगा। तुम साधारण मनुष्य रामचन्द्र से मन हटा कर मेरा ध्यान करो। जो पुरुष स्त्रीजन के कथनमात्र से राज्य को छोड़ कर भयंकर वन में चला ग्राया उस निवुं द्धि ग्रीर अल्पायु राम में तुम इतनी भक्ति ग्रीर प्रीति क्यों करती हो?"

रावण के मुँह से ऐसे अधर्म-वाक्य सुनकर सीतादेवी आश्चर्य-सागर में डुबकी लगाने लगीं। वे कुद्ध होकर सिंहिनी की तरह गर्ज उठीं। देखते ही देखते उनकी मुखाकृति पर क्रोधाग्नि प्रज्वलित ही उठा। क्रोध के बढ़ने से उनके अङ्ग काँपने लगे। कुछ देर तक तो वे मारे क्रोध के कुछ बोल न सकीं, परन्तु कुछ देर बाद वे रावण का तिरस्कार करती हुई उससे बोलीं—"रे पापी! तू क्या बकता है? जी हिमाचल के समान स्थिर हैं, जो सागर के समान गम्भीर हैं, वे रामच-न्द्रजी जहाँ हैं, मैं वहीं जाऊँगी। जो सत्यप्रतिज्ञ, धर्मात्मा, कीर्तिमान और श्र हैं मैं उन्हीं रामचन्द्रजी के समीप जाऊँगी। जिनके बाहुयुगल सुदीर्घ, वचःस्थल विशाल और मुख पूर्णचन्द्र के समान कमनीय है, मैं उन्हीं रामचन्द्रजी के समीप जाऊँगी। जिनका सिंह के तुल्य पराक्रम है, ानेक

एक

दरी

मारी

ऊपर

की

क्या

भूल

ामी

ारण

जन

उस

रती

धर्य-

गर्ज

हो

ता वे

का

जो

मच-

मान्

पुगल

, में

हैं,

सिंह के ही तुल्य चाल है, मैं उन्हीं पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के पास जाऊँगी। अरे नीच राचस, तू गीदड़ होकर सिंह का भाग प्रहण करना चाहता है ? जिस तरह कोई सूर्य्य की प्रभा को नहीं छू सकता उसी तरह तू भी मुभ्कको नहीं छू संकता। ऋरे ! तू रामचन्द्रजी की प्यारी पत्नी के लेने की इच्छा करके क्यों अपने काल को बुला रहा है ? तू क्यों साँप ग्रीर सिंह के मुँह से दाँत उखाड़ना चाहता है ? तू क्यों सुई की नोक से आँख खुजलाता है ? तू क्यों शिला बाँध कर ससुद्र के पार जाना चाहता है ? क्यों त्राग को कपड़े में बाँधता है ? क्यों काँटों पर चलना चाहता है ? देखं, सिंह ग्रीर गीदड़ में जितना अन्तर है, समुद्र ग्रीर ज्ञुद्र नदी में जितना अन्तर है, सुवर्ण ग्रीर लोहे में जितना अन्तर है, गरुड़ और कीए में जितना अन्तर है, हंस और गीध में जितना अन्तर है उतना ही अन्तर रामचन्द्रजी में और तुम्ममें है। अरे नीच, अभी थोड़ी देर ठहर तो सही। देख, अभी धनुर्धारी राम-चन्द्रजी महावीर लच्मण के साथ त्राकर तुभको कैसा दण्ड देते हैं। तू बड़ा पापी, दुराचारी स्रीर निर्दयी है। यदि तू स्रसहाय जान कर मुभको ले जायगा तो मैं धर्म की रचा के लिए अपने प्राण गर्वां दूँगी। तू चाहे जैसी चिकनी चुपड़ी बातें बना, मैं कदापि तेरे वश में न हूँगी। यदि तूने मेरे शरीर को हाय लगाया तो स्मरण रखना, तू सवंश नष्ट हो जायगा। तू मुभ्कको अप्रकेली देखकर ऐसी बाते बना रहा है। परन्तु मेरे स्वामी श्रीर देवर के हाथ से तेरे प्राण नहीं बचेंगे।" (वा० रा० काण्ड ३, सर्ग ४७)

जिस समय सीताजी क्रोध में भर कर रावण से इस तरह कह रही थीं, उस पर ऐसे वाक्य-बाणों की वर्षा कर रही थीं, उस समय उनका रूप बड़ा ही भयंकर हो गया था। सीताजी के भयंकर रूप का दर्शन करके महाबली रावण का भी कठोर हृदय काँप उठा। जब

पापी रावण ने सीताजी की इतना बिगड़ते देखा तब वह उनकी बलात हर लेजाने का प्रयत्न करने लगा। यही सोच कर उसने संन्यासी का वेश दर करके अपनां वास्तविक भयंकर राचसी रूप बना लिया। रावण के भयंकर रूप को देख कर कोमलकलेवरा सीतादेवी पीपल के पत्ते की तरह घर घर काँपने लगीं। उनके नेत्रों के आगे अन्धकार छागया। रावण ने वाएँ हाथ से सीतादेवी के करेरा श्रीर सीधे से दोनों पाँव पकड़ कर उनको वलपूर्वक उठा लिया श्रीर श्रलग खडे हुए रथ में बैठा लिया। सीतादेवी ने अनेक वार गिड़गिड़ा कर कहा कि तू मुम्मको छोड़ दे, पर दुष्टात्मा रावण कव सुनने लगा । उसने भय दिखला कर उनको रथ पर डाल ही दिया। इस तरह स्रकस्मात् रावण के पंजे में फँस कर सीतादेवी रा रा कर रामचन्द्रजी स्रीर लदमणजी को पुकारने लगीं। परन्तु उस निर्जन वन में उनकी पुकार कीन सुनता ? सीतादेवी के त्रार्तनाद को सुन कर वन के सारे वृत्त, सारी लतायें, मृग, पत्ती सबके सब स्तब्ध होगये। चारों श्रोर से हाहाकार की प्रतिध्वनि गूँजने लगी। मानो धरती काँपने लगी। रामचन्द्रजी की धर्मपत्नी सीतादेवी को पापी रावण के वश में देख कर सारे जीवजन्तु व्याकुल होगये। सीताजी रोती हुई कहने लगीं "हे ईश्वर, महात्मा रामचन्द्रजी की पतिव्रता पत्नी की दुष्ट रावण हरे लिये जाता है; धर्म की अधर्म दबाये लिये जाता है; पाप पुण्य को कुचले डालता है। हाय! त्रव संसार में धर्म मारा गया, जगत् से सत्यधर्म उठ गया श्रीर दया का कहीं नाम नहीं दिखाई देता।'' सीताजी ने रावण के पंजे से छुटने के लिए यथाशक्ति बहुत उद्योग किये, परन्तु उस दुष्ट ने उनको नहीं छोड़ा। वह विमान में बैठा कर उनको त्र्याकाश-मार्ग से ले उड़ा। मार्ग में सीताजी रोती हुई चली जाती थीं ख्रीर विलाप करती जाती थीं कि ''हाय ! यदि मैं महावीर लच्मण को कठोर शब्द कह कर कुटी से त

लात्

का

या।

ोपल

कार

ने से

हुए

न तू

वला

ा को

को

T ?

ायें,

की

की

ान्तु

त्मा

को

य!

या

वे के

ग ।

में

कि

न

निकालती तो यह पापी मुम्तको क्यों हर लाता !" जब सहस्रों वार चिल्लाने पर भी सीतादेवी को कोई सहायक न दिखाई दिया तब वे निराश होकर शोकसागर में निमम्न होगईं। जब उनको कुछ चेत होता या तब वे इस प्रकार विलाप करती थीं—"हा ! भ्रातृभक्त लदमण, यह दुष्ट राचस मुभको लिये जाता है, तुम उसे नहीं देखते ! हा खामिन ! हा प्राणपते, अपने धर्म के लिए सर्वस्व का लाग कर दिया। एक मैं आपकी सेवा के लिए बची थी, परन्तु आज मैं भी इस दुष्ट रावण के हाथ में फँस गई। हाय ! आप नहीं जानते कि मुक्ते कैंान लिये जा रहा है। हे वीर, आप तो दुष्टों को दण्ड देनेवाले हैं, फिर इस दुष्ट रावण को इसका फल क्यों नहीं देते। हे राचसकुलाधम रावण, मालूम होता है मृत्यु के जाल में फँस कर ही तूने यह नीच कर्म किया है। रामचन्द्रजी की प्यारी भार्या की चुरा कर तू जीवित नहीं रह सकता। हाय ! आज केकयी की इच्छा पूरी हुई। आज मैं मारी गई ! हे जन-स्थान, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ, हे वन, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ, मुभको रावण हरे लिये जाता है - तुम यह बात रामचन्द्रजी से जल्द कह देना । हे ग़ोदावरि, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ । तुम मेरा समा-चार रामचन्द्रजी की सुना देना। हाय ! चाहे मुक्तको यम लेजाय, चाहे कोई मुभ्ने किसी लोक में क्यों न लेजाय, पर जंब रामचन्द्रजी को मेरा समाचार मिल जायगा तब वे मुभ्ते अवश्य ले आवेंगे। मुभ्ते पूरा विश्वास है कि उनके सामने कोई भी नहीं ठहर सकता।"

इसी तरह विलाप करती हुई सीतादेवी ग्रपने ग्राभूषणों को उतार उतार कर जहाँ तहाँ फेंकती जाती थीं। वे कभी रावण को समक्षाती थीं, कभी कटुवचन कह कर उसको धिकारती थीं, कभी डाटती थीं ग्रीर कभी कोध में भर कर उराती भी थीं। परन्तु रावण उनकी एक भी नहीं सुनता था। एक जगह पर्वत के उपर कुछ

लोग बैठे थे। उनको देख कर श्रीर यह विचार कर कि कदाचित् यही रामचन्द्रजी को हमारा कुछ पता बता सकें, उन्होंने श्रपने एक बस्न में कुछ गहने लपेट कर उनके पास फेंक दिये। रावण श्रपने चलने की धुन में था। उसने बस्नाभूषण का गिरना नहीं देखा। उन लोगों ने ऊपर को मुँह उठाकर देखा तो रोती हुई एक देवी-रूपिणी स्नी दिखाई दी। परन्तु उस समय रावण का विमान दूर होने के कारण वे उसे पहचान न सके।

रावण विजली की तरह लंका में जा पहुँचा । उसने सीताजी को अपने महलों में जा बैठाया । कहाँ तो सीतादेवी पित के साथ निर्जन वन में भ्रमण करती हुई स्वर्गसुख का अनुभव करती थीं और कहाँ एकदम दुष्ट रावण के पंजे में फँस कर प्राणेश्वर रामचन्द्रजी और गुरुभक्त लच्मणजी से सैकड़ों कोस दूर जा पड़ीं ! क्या यह बात सीताजी के हृदय में कम दु:ख पैदा करती होगी ? हाय ! सीताजी के लिए यह क्या हो गया ? राममयजीविता सीतादेवी को विधाता ने उनके पित से इतनी दूर क्यों फेंक दिया ? क्या अब सचमुच सीतादेवी अपने प्राणेश्वर के दर्शन न कर सकेंगी ? क्या सीतादेवी अपने प्राणेश्वर के विना लंका में जीवित रह सकेंगी ?

कुछ देर तक सीतादेवी रावण के महल में निश्चेष्ट खड़ी रहीं। जब उन्होंने अपने की सर्वथा असहाय देखा तब वे रोने के अतिरिक्त और क्या कर सकती थीं। वे धाड़ें मार मार कर रोने और विलाप करने लगीं। रावण ने अपने वश में करने के लिए पहले सीतादेवी की बहुत समभाया, अनेक प्रकार के प्रलोभन दिये, परन्तु जब वे नहीं मानीं तब उसने उनकी राचिसियों के पहरे में रख दिया। पापी रावण की आज्ञा से वे राचिसियाँ भी उनकी बहुत डराने-धमकाने लगीं। परन्तु जनकनिदनी रामप्रिया सीतादेवी पितंत्रता थीं। उन्होंने राचन्य

सियों को ग्रीर उनके राजा रावण को भी भिड़क दिया ग्रीर जता दिया कि ''मैं साधारण स्त्री नहीं हूँ ! मैं ब्रह्मज्ञानी जनक की आत्मजा, सत्यवादी राजा दशरथ की पुत्रवधू ग्रीर सत्यप्रतिज्ञ एवं महावली रामचन्द्रजी की धर्मपत्नी हूँ।"

इसी तरह सीताजी राचिसयों की रचा में रहने लगीं। वीच बीच में रावण ने कई वार उनको समभाया, कई वार धमकाया, यहाँ तक कि तलवार से सिर उड़ाने तक का भय भी दिखलाया, परन्तु तो भी वे अपने धर्म पर दृढ़ बनी रहीं। रावण ने आत्मप्रशंसा और राम-चन्द्रजी की निन्दा करके कई वार सीताजी का हृदय दुखाया, परन्तु तो भी सती सीताजी का पवित्र मन धर्म से विचलित न हुत्र्या।

राचसेश्वर रावण के मुख से अपने स्वामी की निन्दा सुन कर सीतांजी का हृदय क्रोधाग्नि से जल उठा । वे कुपित कालसर्पिणी के समान गर्ज कर रावण के ऊपर तिरस्कार श्रीर श्रपमान-सूचक शब्दों की वर्षा करने लगीं। वे रावण से तनिक भीन डर कर कहने लगीं— ''रे पापी, तू चाहे मुभ्ने बाँध, या मार, पर मैं तेरा अपवित्र शरीर स्पर्श करके अपने धर्म को --- प्राण से भी अधिक प्रिय धर्म को --- अप-वित्र ग्रीर कलङ्कित नहीं करूँगी। मैं धर्मात्मा रामचन्द्रजी की धर्म-पत्नी हूँ। तू महापापी होकर मेरे शरीर की छूने के भी योग्य नहीं है। मैं तुभा से पापी का मुख भी देखना नहीं चाहती।"

"तथाहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी दृढवता। त्वया स्प्रष्टुं न शक्याऽहं राज्ञसाधम पापिना ॥'' (वा० रा०, काण्ड ३, सर्ग ५६)

अन्त में रावण ने भी क्रोध में भर कर कह दिया कि— "श्रुणु मेथिलि मद्दाक्यं मासान्द्वादश भामिनि !

चित् एक

प्रपने उन

पेणी को

ाजी पाथ ग्रीर

ग्रीर वात

के ा ने

देवी ाग-

हीं।

रेक्त नाप

को नहीं

वर्ण तें।

च-

## सीताचरित।

कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि ! ततस्त्वां प्रातराशार्थं सूदाश्च्छेत्स्यन्ति लेशशः॥"

(वा० रा०, काण्ड ३, सर्ग ५६)

"हे जानिक, सुन, मैं १२ महीने की अविधि तुमको देता हूँ। यदि एक वर्ष तक तू मेरा कहना न मानेगी तो मेरे रसोइये तेरे शरीर के इकड़े इकड़े करके मेरे लिए प्रात:कालीन भोजन में पका डालेंगे।" यह कह कर रावण ने सीताजी की अशोकवाटिका में भिजवा दिया और उनकी रचा में कई राचिसियाँ नियुक्त कर दीं। वेचारी मन्दभागिनी सीतादेवी पित के वियोग में अपने दु:ख के दुर्दिन उस अशोकवाटिका में रह कर काटने लगीं।

"न विन्दते तत्र तु शर्म मेथिली विरूपनेत्राभिरतीव तर्जिता । पति स्मरन्ती दिवतं च देवरं विचेतनाऽभूद् भयशोकपीडिता ॥" (वा० रा०, काण्ड ३, सर्ग ५६)

त्रर्थात् त्रशोकवाटिका में रह कर भी सीताजी का शोक कम न हुत्र्या। क्योंकि दुर्मुखी राचिसयाँ उनको वात वात में भय दिखलाया करती थीं। इसलिए वे त्रपने प्रिय पित श्रीर देवर को याद करके शोक श्रीर भय से श्रचेत हो जाया करती थीं।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

## चौथा काग्ड

()

यदि

को

177

या

ानी

का

न

या

को

## बालि-वध

हम पिछले काण्ड में लिख चुके हैं कि मारीच के मुँह से "हा सीते ! हा लच्मण !" की वाणी सुन कर रामचन्द्रजी को बड़ी चिन्ता हुई । उनका हृदय काँपने लगा । उनके मन में निश्चय हो गया कि अवश्य कोई भारी आपत्ति आनेवाली है। वे घवरा कर चिन्ता करने लगे कि कहीं लद्दमण जानकी को कुटी में अकेली छोड़ कर तो नहीं चले गये ? क्या मेरी तरह लदमण को भी किसी राचस ने अपने मायाजाल में फाँस लिया ? उस समय उनके हृदय में सीताजी के लिए नाना प्रकार की चिन्तायें उठने लगीं। इसी तरह नाना प्रकार की चिन्ता करते करते वे कुटी की ग्रीर जल्द चलने लगे। उस समय वे इतने अधिक विकल हो रहे थे कि उनके पैर आगे को नहीं पड़ते थे। उनका सारा शरीर काँपने लगा। मार्ग में अनेक कुराकुनों को देख कर उनका रहा सहा धैर्य भी जाता रहा। वे चिन्ता करते हुए जा ही रहे थे कि इतने में उनको सामने लदमण्जी आते दिखाई दिये। लच्मणजी को देखते ही रामचन्द्रजी का मस्तक चकर खाने लगा, तालु सूख गया और कण्ठ रुक गया। उन्होंने जैसे तैसे सीताजी का कुशल-समाचार पूछा। उन्होंने दु:खाकुल होकर लच्म-णजी से कहा—''वत्स, जब मैं तुमको विश्वासपात्र समक्त कर जानकी की रत्ता के लिए वन में छोड़ स्राया था तब तुम मेरी स्राज्ञा के विरुद्ध उनको कुटी में अकेली छोड़ कर यहाँ क्यों चले आये ? न मालूम अब क्या होनेवाला है ! मालूम होता है जानकी को कोई राचस उठा लो गया श्रीर एकान्त में जाकर खा गया होगा। लच्मण, यदि प्रिय- तमा जानकी जीती जागती होंगी तो मैं आश्रम को जाऊँगा अन्यथा वहाँ जाने से क्या प्रयोजन ! यदि जानकी को राचसों ने मार डाला होगा तो फिर मैं ही जीकर क्या करूँगा ? कुटी में पहुँचते ही मुक्को देख कर, यदि, जानकी कोमलवाणी से मेरे साथ प्रेमालाप न करेगी तो फिर मेरे जीने से प्रयोजन ही क्या ?"

रामचन्द्रजी को अत्यन्त शोकाकुल देख कर लद्मगाजी ने कहा—
"आर्य, मैं अपनी इच्छा से सीताजी को अकेली छोड़ कर नहीं आया
हूँ।" इतना कह कह लद्मगाजी ने अपने आने का पूरा पूरा वृत्तान्त
रामचन्द्रजी को सुना दिया। सीताजी ने स्वयं कुद्ध होकर और
दुर्वाक्य कह कर लद्मगा को यहाँ भेजा है—यह सुन कर रामचन्द्रजी
का चित्त और भी अधिक व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा—"भाई,
मैथिली के कहने में आकर तुमने मेरी आज्ञा न मानी—यह काम
अच्छा नहीं किया।"

इसी तरह वातचीत करते करते दोनों भाई कुटी के पास जा पहुँचे। दूर से ही शोभाहीन कुटी को देख कर रामचन्द्रजी का शोक बढ़ने लगा। जब वे जल्द जल्द चल कर कुटी के भीतर गये तब वहाँ सीताजी को न देख कर उनको जो दु:ख हुआ वह वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय दोनों भाइयों की हार्दिक वेदना अवर्णनीय थी। कुटी में सीताजी को न देख कर रामचन्द्रजी मूर्च्छा खाकर धरती पर गिर पड़े। मूर्च्छा दूर होने पर जब कुछ चेत हुआ तब दोनों भाई सीताजी को कुटी के आसपास हूँ दुने लगे। परन्तु जब उनका वहाँ कहीं पता न लगा तब महादु:खी होकर रामचन्द्रजी ऊँचे खर से सीताजी को पुकारने लगे। परन्तु उनको सीताजी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। हाय! जिन प्रियतमा जानकी को रामचन्द्रजी ऐसी विकलता से पुकार रहे हैं उनका वहाँ कहीं नाम तक नहीं।

यथा

डाला

नको

रेगी

ाया

न्त

गैर

जी

ाई,

ाम

जा

क

व

हीं

ध-

त्

ोां

ब

îÌ

ने

-

सर्जस्बभाव रामचन्द्रजी को यह नहीं मालूम कि उनकी प्राणिप्रया ग्रब इस ग्राश्रम में नहीं है। उन वेचारों को क्या मालूम कि समुद्र के पार दृष्ट रावण के अशोकवन में राचिसियों से घिरी हुई सीताजी अपने प्राणिश्वर का ध्यान कर रही हैं। रामचन्द्रजी सीताजी के वियोग-दु:ख को और अधिक सहन न कर सके। वे "हा! प्राणिप्रिये सीते! क गतासि!" कह कर फिर अचेत हो गये। उस समय धीरत्रत लद्मणजी ने उनको समभाया और कहा कि आप इतने अधीर न हों। जानकीजी यहीं कहीं आश्रम में पुष्प लेने के लिए गई होंगी। उनको पर्वत-अमण का बड़ा व्यसन है। सम्भव है, वहीं चली गई हों, या समीप ही किसी सरीवर में स्नान करने चली गई हों। या योंही हास्य के लिए वे यहीं कहीं छिप कर वैठी हों। आप धैर्य धारण कीजिए, हम आप दोनों उनको दूँ ढ़ लेंगे। चिन्ता न कीजिए।"

दोनों भाई सीताजी की खोज में इधर उधर फिरने लगे। राम-चन्द्रजी के सामने जी वृत्त स्राता, जी लता स्राती, जी पशु-पत्ती स्राते वे उन्हीं से सीताजी का पता पूछने लगे—'हे कदम्ब, हमारी प्राण-प्रिया तुम्मसे बहुत स्तेह रखती थी, यदि तूने उसकी देखा हो तो तूही उसका पता बता। हे करबीर वृत्त, तू भी कृशाङ्गी जानकी का बहुत ही प्रेमपात्र है, तूही उसका पता बता। हे स्रशोक, शोकनाशक, में शोकाग्नि से परितप्त हो रहा हूँ। इस समय तूही जानकी को दिखा कर मेरा शोक दूर कर। हे तिलक, तू वृत्तों में प्रधान है। तेरे चारों स्रोर स्रानेक भीरे गूँ जते फिरते हैं। तू भी जानकी का विशेषक्प से स्रादरपात्र है। तूही उसका कुछ पता लगा। हे किर्णकार, तेरे पुष्पों स्रादरपात्र है। तूही उसका कुछ पता लगा। हे किर्णकार, तेरे पुष्पों को भी जानकी बहुत सूँघा करती थी। यदि तूने उसकी देखा हो तो तूही उसका पता बता। हे मृग, तू मृगनयनी जानकी को स्रवश्य जानता होगा। उसका पता बुक्को मालूम हो तो मुक्ते बता दे।"

इसी प्रकार रामचन्द्रजी ने सभी से सीताजी का पता पूछा। पर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इतने में ही रामचन्द्रजी सीताजी के वियोग में भ्रान्त से हो गये। वे स्वप्न सा देखने लगे। उनको ऐसा मालूम हुआ कि मानो सीताजी उनके सामने से निकल गई और हँसी करने के लिए किसी वृत्त की छोट में छिप गई । उस समय वे उसी कल्पित सीता को सम्बोधन करके कहने लगे—''नीरजनयने, तुम क्यों दौड़ती फिरती हो ! क्या इसी लिए कि हम तुमको देख लें ? तुम वृत्त की ग्रीट में होकर हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देतीं ? एक वार तो मुँह से बोलो ! ऐसा निर्दय स्वभाव क्यों बना लिया ? तुमने पहले तो कभी ऐसी हँसी नहीं की थी ? अब क्यों देर लगा रही हो ? त्रब क्यों मेरी वार वार परीचा लेती हो ? मैं तुमको पहचानता हूँ। मैं तुम्हारे पीले दुपट्टे को पहचानता हूँ । मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत जल्द जल्द भागी जा रही हो। यदि तुम्हारे हृदय में कुछ भी प्रेम है तो ठहर जाख्रो। भागो मत। जानिक, मैं तुम्हारे विरहाग्नि से भस्म हुद्रा जाता हूँ। अब तुम मुभ्र पर दया करो। मेरे पास आस्रो। देखेा, जिन हिरन के बचों के साथ तुम नित्य खेला करती थीं वे कैसे उदास ही रहे हैं।"

कुछ देर बाद जब रामचन्द्रजी को कुछ चेत हुन्रा तब उनको न्रियम भानित का ज्ञान हुन्रा। उनको निश्चय हो गया कि ग्रवश्य सीता को कोई रात्तस उठा ले गया है। तब शोक से व्याकुल होकर रामचन्द्रजी ने लच्मणजी से कहा कि "भाई! जानकी कहाँ गई"। उनके बिना में कैसे जीऊँगा।" इसी तरह रामचन्द्रजी विलाप करते करते व्याकुल हो गये ग्रीर मूच्छी खाकर धरती पर गिर पड़े। लच्मणजी ने उनको बहुत समस्भाया, पर वे उनकी बातों का ग्रनादर करके सीताजी को याद करते हुए ग्राँसू बहाने ग्रीर विलाप करने लगे।

रामचन्द्रजी को इतना अधिक शोकाकुल देखकर लच्मणजी को भी बहुत दु:ख हुत्र्या । उन्होंने वहाँ जितने स्थान थे सभी छान डाले, परन्तु सीताजी का कहीं पता न लगा। इसी तरह टूँढ़ते टूँढ़ते वे दिचिए दिशा की स्रोर चल दिये। मार्ग में उन्हें एक गहन वन मिला। उसमें भी सीताजी को बहुत हूँ ढ़ा, पर वहाँ भी कहीं पता न लगा। जब वे सतङ्ग ऋषि के त्राश्रम में पहुँचे तब मार्ग में उनको एक ग्रीर त्रापत्ति का सामना करना पड़ा। वहाँ कवन्ध नामक एक राचस रहता था । दोनों भाइयों के कोमल शरीर को देखकर उस पापी के मुँह में पानी भर त्र्राया। कारण यह कि वह इन्हें मार कर खाना चाहता था। उसके भयंकर श्रीर विकट रूप को देख कर बड़े बड़े धीर, वीर पुरुषों का हृदय काँपने लगता था। उसकी भुजाये बड़ी लम्बी थीं। जब ये दोनों भाई उसके समीप पहुँचे तब कवन्ध ने अपनी लम्बायमान भुजात्रों में दोनों को बाँध लिया। कबन्ध के पंजे में फँस कर लुदमणुजी विकल होकर निराश होने लगे। उस समय रामचन्द्रजी ने उनको वहुत साहस दिलाया। फिर दोनों भाइयों ने भय को दूर करके उस भीमदर्शन राचस की दोनों भुजायें भन्न कर डालीं। बाँह कट जाने पर कवन्ध का सारा शरीर रुधिराष्ट्रत हो गया। वह तुरन्त पृथ्वी पर गिर गया । उसने गिरते ही दोनों भाइयों का परिचय जानना चाहा । उन्होंने अपना सारा वृत्तान्त उसको सुना दिया । कबन्ध ने उनका वृत्तान्त ज्ञात करके उनसे कहा कि ''मैं सीता का पता जानता हूँ। उसको रावण हर ले गया है। तुम इस समय ऋष्यमूक पर्वत पर जाओ । वहाँ अपने मन्त्रियों के साथ किष्किन्धा पुरी का राजा सुप्रीव रहता है । उससे मित्रता करके तुमको बहुत लाभ होगा।'' यह कह कर उसने ऋष्यमूक पर्वत का मार्ग बता दिया। फिर वह जल्द ही परलोक को सिधार गया।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

ह्या। जी स्को

प्रौर प्रवे तुम तुम

मने [ ? हूँ ।

एक

हुत तो ग्रा

हो को

ता म-

रते ने जी

g

यहाँ पर एक बात बड़े महत्त्व की है। वाल्मीिक मुनि ने अपने अपदि-काव्य रामायण में लिखा है:—

एवमुक्तो तु तो वीरा कवन्धेन नरेश्वरी।
गिरिप्रदरमासाद्य पावकं विससर्जतुः॥
लक्ष्मणस्तु महोल्काभिज्वेलिताभिः समन्ततः।
चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल सर्वतः॥

(वा० रा०, काण्ड ३, सर्ग ८२)

सारांश यह कि जब कबन्ध रामचन्द्रजी से बातचीत करके मर गया तब दोनों भाइयों ने उसके मृत शरीर को उठा कर एक गुफा में रख दिया श्रीर लच्मणजी ने उसकी चिता में श्राग लगा दी। उस का शरीर भस्म हो गया।

यहा ! ऐसे संकट के समय में भी सदाचारी रामचन्द्रजी समयोचित सत्कर्म करना नहीं भूले । भूलते क्यों ? वे ग्रार्ट्य थे । उन्होंने धार्मिक शिचा से ग्रपना ग्रात्मा पित्रत्र ग्रीर उज्ज्वल बना रक्खा था । इतने बड़े चक्रवर्त राजा के ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी कबन्ध के शरीर को छूने ग्रीर उसकी दाहिक्रया करने में उन्होंने ग्रपनी कोई ग्रप्रिष्ठा नहीं समभी ! कारण यह कि वे ग्राजकल के ग्रार्थशिचित जनों के समान नीचजनों से घृणा नहीं करते थे । नीचाितनीच राचस कबन्ध के ग्रप्पित त्रात्रों से घृणा नहीं करते थे । नीचाितनीच राचस कबन्ध के ग्रप्पित त्रात्रों से घृणा नहीं करते थे । नीचाितनीच राचस कबन्ध के ग्रप्पित त्रार्थार को भस्म करके उन्होंने धर्मपालन, लोकसेवा ग्रीर परोपकार की पराकाष्टा दिखा दी । यदि वे उसके शरीर को ग्रिप्त में भस्म न करते ते। दिष्ति वायु में श्वास लेने से प्राण्यियों को बड़ा कष्ट होता ग्रीर सबका खास्थ्य बिगड़ जाता । परन्तु नहीं, रामचन्द्रजी महाज्ञानी ग्रीर विचारशील थे । वे इन सब बातों के मर्म को ग्रच्छी तरह जानते थे । इसी लिए उन्होंने कबन्ध के शव को भस्म करके ग्रपने कर्तव्य का पालन

प्रपने

मर

**पु**भा

उस

ाम-

शेंने

IT I

रीर

ष्टि

ान

ाप-

नार

रते

TI

का

11-

सी

नन

किया श्रीर सबको दिखा दिया कि श्रपने कर्तव्यपालन के लिए, परोप-कार के लिए, ऐसे ऐसे कामों से कभी किसी को घृणा नहीं करनी चाहिए। लोक-सेवा के कार्य से कभी किसी को मुँह नहीं मोड़ना चाहिए।

रामचन्द्रजी के उपासको, क्या तुम राति कोरा 'राम राम' ही रटते रहोगे या कभी उनके उपदेशप्रद श्रीर अनुकरणीय पितृत चितृत्र से भी कुछ शिक्ता प्रहण करके अपनी सच्ची भिक्त का परिचय देगे ? स्मरण रक्खो, जब तक तुम मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के अनुकरणीय चित्र को मन लगा कर न पढ़ोगे श्रीर तदनुसार अपना आचरण न बनाश्रोगे तब तक तुम्हारा रामभक्त कहलाना विडम्बना मात्र ही समभा जायगा। यदि तुम सच मुच रामभक्त हो, तुम्हारे हृदय में रामचन्द्रजी का कुछ भी प्रेम है, तो आश्रो, संसार के कर्मचेत्र में कमर कस कर खड़े हो जाश्रो श्रीर विना उच नीच के विचार किये, समस्त प्राणियों को एक ही परमात्मा के सन्तान मान कर, सबको गले लगाश्रो श्रीर विपत्ति के समय यथाशक्ति सबकी सहायता करें।

यदि आजकल के सभ्य भारतवासी, जो अपने को शिचित होने का दम भरते हैं, ऐसे अवसर में उपिथत हों तो वे नाक-भैं। सिकोड़ कर दूर रह जायँ। वे शव के पास भी न खड़े हों, उसको उठाना और भस्म करना तो दूर रहा। कारण यह कि अभी तक भारत-वासियों ने शिचा का वास्तविक मर्म जाना ही नहीं। अभी तक उनको यही मालूम नहीं कि मनुष्य महत्त्व-पदवी को क्यों कर प्राप्त होता है। अस्त।

रामचन्द्रजी ग्रीर लच्मणजी दोनों भाई कबन्ध के पाश्वभीतिक शरीर को अस्म करके उसके बताये हुए मार्ग से ऋष्यमूक पर्वत की ग्रीर चल दिये। उस समय दोनों भाइयों का कोमल हृदय सीताजी

के विरहामिताप से ऐसा उत्तप्त हो रहा या कि वहाँ अनेक दर्शनीय त्राश्रमों श्रीर मनोहर दृश्यों के देखने पर भी उनकी कुछ शान्ति न मिली। इसी प्रकार सीताजी की दूँढ़ते हुए दोनों भाई पम्पा नामक सरोवर के समीप पहुँच गये। उसी सरोवर के पश्चिमी तट पर एक अत्यन्त रमणीय आश्रम था। वहाँ शबरी नाम की एक तपस्विनी रहती थी। यद्यपि शबरी का जन्म नीच कुल में हुआ या तथापि साधुजनों के सत्संग से उसके कर्म उत्तम कोटि के थे। उसी सुरम्य आश्रम में वह एक कुटी में रहती थी और ईश्वर का भजन किया करती थी। दोनों भाई त्राश्रम का दर्शन करते करते शबरी के पास पहुँच गये। वृद्धा श्रीर परम तपिस्वनी शबरी की तेज:पुञ्ज सूर्ति को देख कर दोनें। भाई बहुत प्रसन्न हुए। शबरी ने भी उन दोनों भाइयों के दर्शन करके अपने जन्म को सफल किया। उसने दोनों भाइयों की बड़ी भक्ति से त्र्यतिथि-पूजा की । उसके सत्कार से दोनों भाई बहुत सन्तुष्ट हुए। वहाँ से लौट कर वे फिर पम्पा के तट पर ऋाये। पम्पा सरोवर बहुत ही रमणीय था। उसका जल अत्यन्त निर्मल था। उसमें कमलके फूल खिल रहे थे। वहाँ नाना प्रकार के पत्ती बोल रहे थे। उसमें कीचड़ का कहीं नाम तक न था। सब जगह खच्छ बालू ही बालू थी। वहाँ नाना प्रकार के फूल खिल रहे थे। उसके तट पर चारों श्रीर नाना प्रकार के वृत्त शोभा दे रहे थे। उस सरोवर के ग्रास पास ग्रनेक सुरम्य उपवन थे। वहाँ स्रानन्द में मग्न होकर मयूरगण प्यारी वोली बोल रहे थे। उस सरोवर की मनोरम शोभा को देख कर रामचन्द्रजी के हृदय में पत्नी-विरह की ग्राग ग्रीर भी ग्रिधिक धधक उठी। वे विलाप करने लगे। सीताजी को स्मरण करके वे बालकों के समान फूट फूट कर रोने लगे। धीरबुद्धि लक्त्मणजी ने धैटर्य धारण करके रामचन्द्रजी को बहुत समकाया श्रीर कहा कि ''श्रार्य, श्राप सरीखे

विद्वान् श्रीर धीर पुरुष इतना शोक नहीं किया करते। शोक करने से कुछ लाभ नहीं। श्रव सीताजी के प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए।"

ोय

न

क

क ती

नों

में

नों

के

से

ल

ड़

I

ħ

ñ

वे

न

पम्पा के समीप ही ऋष्यमूक पर्वत था। वहाँ सुप्रीव रहता था। वह बड़ा धार्मिक था। उसके बड़े भाई का नाम वाली था। वह बड़ा पापी था। उसने सुप्रीव की स्त्री, धन, राज्य सब छीन लिया ग्रीर उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसी के डर से सुप्रीव ग्रपने चार पाँच मन्त्रियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहता था। दूर से शखाख-धारी दोनों भाइयों को देख कर सुप्रीव को बड़ी चिन्ता हुई। कारण यह कि उसको बाली का भय सदा बना रहता था। सुप्रीव ने डर कर ग्रपने साथियों से सलाह ली। सबकी सम्मित से यह निश्चय हुग्ना कि सुप्रीव का प्रधान मन्त्री हनुमान की उनका भेद लेने के लिए उनके पास भेजा जाय। हनुमान बड़े विद्वान, धार्मिक, बुद्धिमान ग्रीर खामिभक्त थे। वे राजा की ग्राज्ञा को शिरोधार्य करके रामचन्द्रजी के पास चल दिये। हनुमान्जी बड़े राजनीतिज्ञ थे। राजनीति के दाँव-पेचों को भी वे ग्रच्छी तरह जानते थे। वे ग्रसली वेश से नहीं गये, किन्तु भिज्ञक बाह्मण का वेश बना कर वे रामचन्द्रजी का भेद लेने को गये।

दोनों भाइयों के समीप पहुँचते ही हनुमान्जी ने पहले उनसे उनका परिचय प्राप्त किया श्रीर तदनन्तर श्रपना परिचय दे कर कहा कि "महाराज, हमारे राजा सुप्रीव श्रापसे मित्रता करने की इच्छा रखते हैं।" हनुमान्जी के मुख से यह समाचार सुन कर रामचन्द्रजी श्रीर लिप्मणजी को बहुत श्रानन्द हुआ। वे मन में कहने लगे कि "जिसको हम खोज रहे थे, जिसके साथ हम मित्रता करना चाहते थे, वह स्वयं हमसे मित्रता करना चाहता है। इससे अच्छी बात हमारे लिए श्रीर क्या होगी।" सुप्रीव की पहले से ही मित्रता की इच्छा है, यह समाचार

सुन कर दोनों भाइयों को अपार हर्ष हुआ। लच्मणजी ने भी अपना परिचय देकर हनुमान्जी के साथ बात चीत की। उनके भाषण से दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। कारण यह कि हनुमान बड़े विद्वान थे। उन्हें संस्कृत-व्याकरण का पूरा ज्ञान था। उनकी संस्कृतज्ञता की इससे अधिक और क्या प्रशंसा हो सकती है कि उनके शुद्ध भाषण को सुन कर ख्वयं रामचन्द्रजी मुग्ध हो गये! हनुमान्जी ने, परिचय हो जाने के अनन्तर, लच्मणजी से सुशीव की वड़ी बड़ाई की।

पाठकवर्ग, हनुमान्जी की यथार्थ प्रशंसा करने का यहाँ अव-काश नहीं। उनके गुणों का यथार्थ वर्णन किया जाय तो एक स्वतन्त्र पुस्तक तैयार हो सकती है। उनके गुणों का परिचय तो आपको उनके कामों से होता रहेगा। यहाँ हमें केवल यही कहना है कि वे अनुपम बली थे।

जब हनुमान्जी ने देखा कि ये सुकुमार राजकुमार पर्वत की चढ़ाई के योग्य नहीं हैं तब उन्होंने दोनों भाइयों को उठा कर अपने कंधों पर चढ़ा लिया। उनको उठा कर महाबली हनुमान्जी सुप्रीव के समीप आये।

सुत्रीव के समीप पहुँच कर हनुमान्जी ने स्वयं अपने मुख से रामचन्द्रजी और जन्मणजी की प्रशंसा की और उनका परिचय कराया। तदनन्तर सुत्रीव ने प्रसन्न होकर कहा—"राम, मैंने हनुमान् के द्वारा आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप बड़े तपस्वी और धर्मात्मी हैं। मैं एक वनवासी तुच्छ प्राणी हूँ। मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ। आपके साथ मित्रता करने चाहता हूँ। आपके साथ मित्रता करने में ही मेरा लाभ है और इसी में मेरा सम्मान है। यदि आप मेरें साथ मित्रता स्थापन करना चाहें तो लीजिए, मैं अपनी भुजायें फैलाता हूँ। आप प्रहण कीजिए और मित्रता की प्रतिज्ञा के। सदा अटल रखिए।"

इतना सुन कर रामचन्द्रजी ने वड़ी प्रसन्नता से सुप्रीव का ग्रालिङ्गन किया। इतने में ही महावुद्धिशाली हनुमान्जी ने ग्रिप्त लाकर स्थापित कर दिया। रामचन्द्रजी ग्रीर सुप्रीव ने ग्रिप्तिदेव की परिक्रमा करके मित्रता की रीति का निर्वाह किया ग्रीर फिर दोनें समीप ही बैठ गये। एकान्त में बैठ कर दोनें मित्र परस्पर वार्तालाप करने लगे।

ना

से

ये।

की

को

1य

व-

न्त्र

को

नम

की

पने

के

से

वय

के

त्मा

ना

सी

हिं

गर

सुत्रीव ने कहा—''मित्र, यदि सीतादेवी आकाश में या पाताल में भी होंगी तो मैं उनको लाकर अवश्य आपके हाथ में सौंप दूँगा। आप शोक दूर कीजिए। मेरी प्रतिज्ञा कभी असत्य न होगी।"

सीतादेवी के विषय में बात-चीत करते समय सुग्रीव को एक पुरानी बात का स्मरण हो ग्राया। वह यह कि एक दिन ग्रपने साथियों के साथ सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर बैठा था। उसी समय एक राचस किसी स्त्री को बलात् पकड़ कर ग्राकाश-मार्ग से लिये जाता था। वह नारी बहुत रोती ग्रीर विलाप करती जाती थी। उस पर्वत के शिखर पर सुग्रीव ग्रादि को बैठा देख कर उसने ग्रपने उत्तरीय वस्त्र के एक खंड में लपेट कर ग्रपने कुछ गहने उनके पास फेंक दिये थे। सुग्रीव ने उनको उठा कर सुरचित रख छोड़ा था।

इसी बात को स्मरण करके सुप्रीव को निश्चय हो गया कि अवश्य वह राचस रावण होगा और वह रोती-चिल्लाती हुई की सीतादेवी होंगी। यही सोच कर सुप्रीव ने वे आभूषण मँगवा कर रामचन्द्रजी के सामने रख दिये और कहा कि इन्हें पहचानिए तो, ये आभूषण सीता-देवी के तो नहीं हैं ? देखते ही रामचन्द्रजी ने उन अलङ्कारों को पह-चान लिया। आभूषणों को पहचान कर रामचन्द्रजी के नेत्र अश्रुजल से परिपूर्ण हो गये। वे सीतादेवी को याद करके विलाप करने लगे और उन आभूषणों को बार बार हृदय से लगा लगा कर रोने पीटने लगे। उस समय लच्मणजी भी उनके समीप ही पीछे को बैठे थे। उन्हें देख कर रामचन्द्रजी रोते रोते कहने लगे कि ''लच्मण, देखे, राचस के वश में हुई जानकी ने अपने उत्तरीय वस्त्र में बाँध कर ये गहने इस पर्वत पर फेंके थे। तनिक तुम भी तो पहचानो, ये उन्हीं के हैं न ?"

ग्राभूषणों को देखकर लच्मणजी ने कहा:—

नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ॥

(वा० रा०, काण्ड ४, सर्ग ६)

"हे त्रार्य, मैं इन केयूरों को नहीं जानता श्रीर कुण्डलों को भी नहीं पहचानता। हाँ, इन नूपुरों को जानता हूँ, क्योंकि उनके चरणों में नित्य प्रणाम करने के कारण मैं इन्हें प्रति दिन देखा करता था।"

धन्य है ! सुमित्रानन्दवर्धन लक्ष्मण, श्रापको धन्य है ! श्रापने धर्म-पालन की पराकाष्टा दिखा दी । श्रापको श्रातिरिक्त श्रीर कोई भी मनुष्य इस प्रकार धर्म का पालन नहीं कर सकता । श्राप तो मर्यादापुरुषोन्तम थे । भला, श्रापही ऐसा न करते तो कौन करता ? पाठक-पाठिकागण, सुना श्रापने लक्ष्मणजी ने क्या कहा ? वे कहते हैं, मैंने सीताजी के केयूर श्राजतक कभी नहीं देखे श्रीर कानों के कुण्डल भी कभी नहीं देखे । इस कारण में नहीं कह सकता कि ये श्राभूषण सीताजी के हैं या किसी श्रीर के ! हाँ, प्रतिदिन प्रणाम करते समय मेरी दृष्टि सीताजी के चरणों में पड़ा करती थी, इसलिए मैं इन नूपुरों को पहचानता हूँ । ये उन्हीं के हैं । श्रहा ! वर्षों साथ रहने पर भी लक्ष्मणजी की दृष्टि श्राजतक भी सीताजी के किसी श्राभूषण तक पर नहीं पड़ी, श्रंग पर दृष्टिपात की तो बात ही क्या ! क्या श्राजकल खोज करने पर भी कोई माई का लाल ऐसा धार्मिक देवर मिल सकता है ?

त्रम्ल, रामचन्द्रजी को शोक में व्याकुल देख कर सुप्रीव ने उनकी बहुत समभाया श्रीर कहा कि ''शोकमात्र करने से कार्य सिद्ध नहीं हो

सकता। बुद्धिमान् मनुष्य को धैर्य के साथ श्रापत्ति के दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुभ्ने तो देखिए, मेरे भाई वाली ने मेरी खी, राज्य, धन सब कुछ ले लिया श्रीर इतना ही नहीं, उसने मुभ्नको घर से भी निकाल दिया। क्या मुभ्नको कम दुःख है ? परन्तु मैं शोक से व्याकुल नहीं होता। मैं धैर्य के साथ कार्यसिद्धि के उपायों को सोचता रहता हूँ।

जब सुप्रीव के वचनों से रामचन्द्रजी का शोक कुछ कम हुआ तब वे कर्तव्यचिन्ता में मग्न हुए। कुछ देर सीच-विचार करने के पश्चात् रामचन्द्रजी ने कहा—''मित्र, श्रापके सुशीतल वचनों से मेरे उत्तप्त हृदय को बहुत शान्ति मिली। श्रापके समान सुहृद् मिलना बहुत कठिन है। श्रब श्रापको जानकी के ढूँढ़ने श्रीर उस दुराचारी राच्तस के मारने का शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। श्रीर श्रब में श्रापका क्या काम करूँ सो भी कहिए।'' जब स्वयं रामचन्द्रजी जिसकी सहायता करना चाहते हैं उसके लिए जगत् में क्या दुर्लभ है ? स्वराज्य क्या, देवराज्य तक उसको दुर्लभ नहीं। रामचन्द्रजी की सहायता से सुप्रीव सारे संसार का एकछत्राधिकारी राज्य भोग सकता है।

तदनन्तर सुप्रीव ने बाली के साथ वैरभाव होने का सब कारण, श्रीर श्राजतक जो जो युद्धादि हुआ था वह सब भी रामचन्द्रजी की सुना दिया। उसने श्रपने बड़े भाई बाली के पौरुष की बड़ी बड़ाई की। उसने कहा—''महाराज, बाली के समान बलवान दूसरा कोई पुरुष संसार में नहीं है। मैं उसी के बल से परास्त होकर घर द्वार छोड़कर यहाँ पर्वत पर पड़ा दिन काट रहा हूँ।" इतना सुनतेही रामचन्द्रजी मन में सोचने लगे कि पहले मित्र की श्रापित दूर करके उसको सुखी करना चाहिए; सबसे पहले सुप्रीव श्रापित से मुक्त न होगा तो फिर वह हमारा काम कैसे कर सकेगा ?

ाहने ?"

खा.

६) भी रणेां ,,

पर्म-पुष्य पो-का-

ाहीं हीं जी ता की

वंग भी

को हो

यही सोच कर रामचन्द्रजी ने बाली के मारने की प्रतिज्ञा की श्रीर कई प्रकार से अपने बल-पारुष का परिचय सुशीव को दिया। रामचन्द्रजी के अपूर्व बल-विक्रम को देखकर सुशीव तथा उसके समस साथी अयन्त आनिन्दत हुए।

रामचन्द्रजी के कथनानुसार सुप्रीय ने उसी दिन से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। वह रामचन्द्रजी को साथ लेकर उसी दिन कि कि किन्धापुरी को चल दिया। यही पुरी वाली की राजधानी थी। कि किन्धापुरी के द्वार पर पहुँचतेही सुप्रीय ने युद्ध के लिए वाली को ललकारा। सुप्रीय के सिंहनाद को सुन कर महावली वाली के शरीर का कोधाग्नि धधक उठा। वह तुरन्त द्वार पर त्राया ग्रीर सुप्रीय के साथ युद्ध करने लगा। जिस समय उन दोनों का घोर युद्ध हो रहा था उस समय रामचन्द्रजी धनुष पर वाण चृढ़ाये हुए एक वृत्त की ग्रीट में खड़े थे। वे वहीं से वाण चलाकर वाली को मारना चाहते थे परन्तु वाली ग्रीर सुप्रीय का रूप ग्रीर वेश समान होने के कारण उन को यह न मालूम हो सका कि इन दोनों में वाली की नसा है। बस, मित्र के मारे जाने की शङ्का से उन्होंने वाण नहीं छोड़ा।

कुछ देर तक तो सुगीव बाली के साथ साहसपूर्वक युद्ध करता रहा; परन्तु अन्त में बाली ने उसको परास्त कर दिया। जब सुगीव की रामचन्द्रजी की भी सहायता की आशा न रही तब वह अपने प्राण बचा कर ऋष्यमूक पर्वत की ओर भाग निकला। कुछ दूर तक तो बाली उसके पीछे पीछे भागा, परन्तु जब वह बहुत दूर निकल गया तब वह किष्किन्धा को लीट आया।

सुप्रीव ने बाली के हाथ से युद्ध में इतनी मार खाई थी कि उस की सारा शरीर जर्जरित श्रीर रुधिराक्त हो गया। यदि सुप्रीव थोड़ी देर श्रीर युद्ध करता ते। नि:सन्देह उस दिन बाली के हाथ से मारा जाता। की

TI

स्त

रने

रेन

ÌI

को

ीर

के

हा

की

ये

उन

स,

ता

को

U

ता

या

का

ार

सुयीव त्राकर बैठा ही था कि इतने में रामचन्द्रजी, लदमणजी ग्रीर हनुमान्जी ग्रादि भी ग्रा पहुँचे। उनको देखकर मारे लजा के सप्रोव का सिर नीचा पड़ गया। तदनन्तर वह अभिमान में भरकर रामचन्द्रजी की कठोर वचन कहने लगा। रामचन्द्रजी बहुत शान्त थे। उन्होंने मित्र के कठोर वचनों का तनिक भी बुरा न माना। वे उलटा श्रीर उसकी समभाने लगे—"मित्र, क्रोध न करो। मैंने श्राज जिस कारण बाण नहीं छोड़ा उसे सुनो । जिस समय तुम दोनों भाई युद्ध कर रहें थे उस समय मैं दूर से तुमको पहचान न सका। इसी लिए मैंने प्राणान्तक वाण नहीं छोड़ा। मुक्ते सन्देह था कि कहीं भूल में मित्र का घात न हो जाय। तुम निश्चय रक्खो। मैं सत्य कहता हूँ कि इस समय तुमको छोड़कर हमारा सहायक ग्रीर नहीं है। इस समय मैं, लच्मण और जानकी तीनों तुम्हारे अधीन हैं। एक बार फिर जाकर वाली के साथ युद्ध करो। अबकी बार तुम देखेागे कि मेरे एकही वाण से मर कर वाली धरती पर लोटने लगेगा।" इतना कह कर रामचन्द्रजी ने पहचान के लिए सुप्रीव के गले में नागपुष्पी लता बाँध दी।

रामचन्द्रजी की त्राज्ञा से फिर सब लोग किष्किन्धा पहुँचे।
सुमीव ने द्वार पर जाकर फिर युद्ध के लिए बाली को पुकारा। सुमीव
की गर्जना सुन कर मारे क्रोध के महाबली बाली के नेत्र त्राग के
समान बलने लगे। वह क्रोध में भर कर तुरन्त युद्ध के लिए उठकर
चल दिया। वह चला ही था कि इतने में उसकी तारा नाम की स्त्री ने
उसके सामने त्राकर उसका मार्ग रोक लिया। तारा बड़ी पितप्रणयिनी त्रीर बुद्धिमती थी। जब बाली ने उससे मार्ग रोकने का कारण
पूछा तब बुद्धिमती तारा ने कहा—''स्वामिन, त्राज त्रापको युद्ध के
लिए जाता देख कर मेरा हृदय काँप रहा है। मैं नहीं चाहती कि न्राप

त्राज युद्धभूमि में जायँ। सुनिए। त्रभी कल-परसों सुगीव त्रापसे परास्त होकर भाग गया था श्रीर वह फिर इतनी जल्दी युद्ध करने के लिए आया है-इसमें अवश्य कोई रहस्य की बात है, अवश्य इस बात का कोई गुप्त भेद है। श्रीर हाँ, गुप्तभेद नहीं वह ती स्पष्ट है। ग्रब मुक्ते स्मरण ग्रागया। ग्रमी दो चार दिन हुए युवराज ग्रहुद ने मुभसे त्राकर कहा था कि "माताजी, हमने त्राज त्रपने गुप्तचरों के द्वारा यह समाचार सुना है कि राम-लच्मण नामक दो राजकुमार ऋष्यमूक पर्वत पर सुप्रीव के समीप त्राकर ठहरे हैं श्रीर सुप्रीव के साथ उनकी मित्रता हो गई है। हमने यह भी सुना है कि रामचन्द्र श्रीर लदमण दोनों भाई महाबली और महापराक्रमी हैं।" इसी लिए मेरा अनुमान है और अनुमान क्या सची बात है कि सुग्रीव का इतनी जल्दी फिर युद्ध करने के लिए आना कुछ गुप्त अर्थ रखता है। और वह अर्थ इससे अधिक और कुछ नहीं कि रामचन्द्रजी उसकी सहायता करने का वचन दे चुके होंगे। ऐसा न होता तो सुश्रीव किसके बल पर त्रापसे दुवारा युद्ध करने के लिए त्राता। त्रीर यदि मेरा विचार ठीक है, रामचन्द्रजी सचमुच उसके सहायक हैं, तो मुक्तको पूर्ण विश्वास है कि ग्रापके लिए ग्रच्छा नहीं।

इसी प्रकार तारा ने बाली को बहुत समकाया। परन्तु बाली भी एक ही तेजस्वी पुरुष था। वह अपने बल को जानता था और इसी लिए, अपने बाहुबल के भरोसे पर ही, उसने अपनी स्त्री की बात न मानी। बाली ने कहा—''मैं जानता हूँ, रामचन्द्रजी धर्मज्ञ और कर्तव्य-परायण हैं। वे ऐसा घोर पापकर्म कदापि न करेंगे।''

इसी तरह तारा को समभा कर बाली युद्धभूमि में त्राकर सुप्रीव के साथ घोर युद्ध करने लगा। बाली महाबली था। उसका एक एक प्रहार बड़ा भयंकर होता था। उसके कठिन प्रहार से सुप्रीव का शरीर

जर्जरित हो गया। रामचन्द्रजी धनुषवाण हाथ में लिये एक वृत्त की ग्रीट में खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि ग्रब सुप्रीव युद्ध करते करते श्वक गया श्रीर अब फिर भागना चाहता है तब उन्होंने तरकस में से एक भुजङ्गभीषण वाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाया ग्रीर कान पर्यन्त प्रत्यभ्वा को खींच कर बाली का लच्य करके ऐसे वेग से बाग छोड़ा कि सनसनाता हुआ वाली के शरीर में जा घुसा। वाण के लगते ही बाली, छिन्नमूल वृत्त के समान, भूमि पर गिर पड़ा । बाए के लगने से बाली की प्राणान्तक वेदना हुई श्रीर वह बड़े कष्ट से ऊर्ध्व-श्वास लेने लगा। अब तक जो बाली को यह विश्वास था कि रामचन्द्रजी धार्मिक श्रीर शूरवीर हैं वह श्रव सर्वथा जाता रहा। बाली को खप्न में भी यह ध्यान न था कि रामचन्द्रजी ऐसी कापुरुषता का काम कर बैठेंगे। सिसकता हुत्र्या बाली कहने लगा—''मेरे सामने न त्र्याकर रामचन्द्रजी ने जो छिप कर मुभको मारा है इससे संसार में उनकी भारी निन्दा होगी । मैंने उनका आजतक एक भी अपराध नहीं किया था, तो फिर न जाने उन्होंने अकारण द्वेष के वश में होकर मुक्तको क्यों मार डाला। क्या अकारण वैरभाव रखने में पाप नहीं होता ? अब मुक्तको मालूम हुआ कि राम निश्चय ही धर्मध्वजी और पापी हैं। वे सर्वथा उच्छृ खल श्रीर चञ्चल हैं। इसी लिए वे राजकार्य के श्रयोग्य हैं। केकयी ने उनको वनवास दिला कर उचित ही कार्य किया है। यदि रामचन्द्रजी को सीता का ही पता लगाना अभीष्ट था तो उन्होंने मुक्तसे क्यों नहीं कहा ? मैं उसी समय पापी रावण को मार कर अनायास ही सीता को लादेता। इस तनिक से काम के लिए उन्होंने ऐसा भारी पाप क्यों किया ?"

इसी प्रकार भूमि पर पड़े पड़े बाली ने रामचन्द्रजी की भरपेट निन्दा की। परन्तु बाली ने जो कुछ कहा, सब असत्य। पहले तो

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

ापसे ते के इस है।

ों को मार व को ग्रीर

गङ्गद

मेरा हिंदी ग्रम्थ

पर चार पूर्ण

भी इसी

त न

प्रीव एक

ारीर

उनको यह विचार करना उचित था कि रामचन्द्रजी सुग्रीव के मित्र थे। मित्र की सहायता करना मित्र का परम धर्म है। दूसरे उन्होंने सुग्रीव से वाली के मारने की प्रतिज्ञा भी करली थी। रामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ थे। प्रतिज्ञा का पालन करना ही उनका मुख्य धर्म था। तीसरे वाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की धर्मपत्नी को अपने अधि-कार में कर लिया था। पुत्री के समान लघुश्राता की पत्नी को वश में कर लेना क्या भारी पाप नहीं? इस कारण पापी वाली को मार कर रामचन्द्रजी ने अन्याय का नहीं, किन्तु न्याय और धर्म का ही काम किया। इस काम के लिए कोई भी विचार-शील रामचन्द्रजी को दोषी अथवा अधर्मी सिद्ध नहीं कर सकता।

यद्यपि अधर्मी बाली को समुचित दण्ड देकर रामचन्द्रजी ने अमैचित्य का ही पालन किया, धर्मानुसार ही काम किया, तथापि वृत्त की ओट में छिप कर कापुरुषों की तरह बाली पर बाण का प्रहार करना हमारी तुच्छ दृष्टि में ठीक नहीं प्रतीत हुआ। यद्यपि इस छिप कर बाण मारने के विषय में भी रामचन्द्रजी ने बाली को विस्तारपूर्वक उत्तर दिया, तथापि हमारी सम्मित में वह उत्तर पर्याप्त नहीं जँचता। अन्त में हम तो यही कहेंगे कि यदि रामचन्द्रजी इस प्रकार बाली को न मारते तो अच्छा था।

त्रस्तु, बाली के मारने का दारुण समाचार तिनक सी देर में सारी किष्किन्धा पुरी में फैल गया। इस भयंकर समाचार के सुनते ही तारा के शरीर में बिजली सी कैंद गई। वह सिर के बाल बखेर कर रोती पीटती हुई बाली के अन्तिम दर्शन करने की चल पड़ी। उसके साथ और भी कितनी ही सिखयाँ रोदन करती हुई चलीं। सारी पुरी में हाहाकार मच गया। रणचेत्र में वीरशय्या पर पड़े हुए बाली को देख कर तारा छाती पीट पीट कर रोने और विलाप करने

मित्र

होंने

द्रजी

था।

रधि-

रा में

कर

काम

दोषी

ों ने

वृत्त

हार

छिप

पूर्वक

ता।

को

रेर में

सुनते

वखेर

डी ।

लीं।

हुए

करते

लगी। उस समय तारा के दारुण विलाप को सुन कर पाषाण-हृदय भी द्वीभूत हो जाता था। उसके विलाप को सुन कर सुग्रीव का हृद्य भी अधीर हो उठा। युवराज अङ्गद पिता की ऐसी दशा देख कर फूट फूट कर रोने ऋोर अश्रुधारा वहाने लगा। उस समय वहाँ जितने मनुष्य थे उन सबमें रामचन्द्रजी ग्रीर लच्मणजी दो ही ग्रिधिक धेर्य-वान् थे; परन्तु तारा के करुणारस भरे विलाप को सुन कर उनका चित्त भी चञ्चल हो उठा। इधर तो यह हाहाकार मच रहा था और उधर कण्ठगतप्राण बाली ने सुशीव को वुला कर कहा—''सुशीव, मैं अपने दें। भीग्य से, अथवा पापकर्मी के फल से, अज्ञान और अधर्म में फँस गया। मैंने अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारली। तुम मेरे अपराधों की स्रोर दृष्टिपात न करना। मेरे भाग्य में भ्रातृप्रेम के साथ राज्यसुख का भागना न बदा था। नहीं तो यह बुद्धिव्यामोह क्यों उत्पन्न होता । अस्तु, अब तुम इस राज्य का पालन करो । मैं प्राण-त्याग करता हूँ।'' इतना कह कर बाली ने प्राणिप्रय अङ्गद को और तारा को सुप्रीव की रचा में सौंप दिया। अङ्गद को कुछ उपदेश देकर तथा रामचन्द्रजी से चमा प्रार्थना करके वाली अनन्त निद्रा में निमम्न हो गया।

बाली की मृत्यु का समाचार सुन कर एक तारा श्रीर श्रङ्गदही नहीं, सारी किष्किन्धापुरी शोकसागर में निमग्न हो गई। सर्वत्र हाहा-कार मच गया। तदनन्तर सब लोग बाली के मृत-देह को एक पालकी में रख कर श्मशानभूमि को ले गये। वहां चन्दन की चिता में उसका अन्त्येष्ट संस्कार किया गया।

तदनन्तर किष्किन्धा के राजिसंहासन पर सुप्रीव को बैठाया गया ग्रीर बाली की इच्छानुसार ग्रङ्गद को युवराज बनाया गया। पिता की ग्राज्ञा के पालन के ग्रनुरोध से रामचन्द्रजी तो किष्किन्धा 3

पुरी में गये नहीं, किन्तु उन्होंने यह सब काम कराने के लिए लच्मणजी

इतने में ही वर्षाकाल ग्रा पहुँचा। वर्षाकाल में यात्रा का कार्य शिथिल कर दिया जाता है। कारण यह कि वर्षाऋतु में यात्रियों को यात्रा करने में ग्रनेक प्रकार की ग्रसुविधायें होती हैं। इसलिए राम-चन्द्रजी ने सुग्रीव से कह दिया कि ग्रब तो वर्षाकाल ग्रा गया। यह समाप्त हो जाय तो कार्तिक मास में तुम ग्रपनी सेना को जानकी की खोज के लिए भेजना। ग्रभी तुम ग्रपने महलों में सुखपूर्वक निवास करते हुए राजकाज करे।।

रामचन्द्रजी की आज्ञा से सुप्रीय तो किष्किन्धा में रहने लगा और स्वयं रामचन्द्रजी लच्मणजी के साथ प्रस्रवण नामक पर्वत पर निवास करने लगे। जब वर्षा होने लगती तब तो रामचन्द्रजी किसी कन्दरा में रह कर समय बिताते और जब वर्षा बन्द हो जाती तब फिर गुफा से निकल कर प्राकृतिक दृश्यों को देख देख कर जैसे तैसे अपने दिन काटते थे।

वर्षाकाल की प्राकृतिक शोभाग्रें। को देख देख कर रामचन्द्रजी के मन में जानकीजी का विरहाग्नि ग्रीर भी ग्रधिक बढ़ने लगा। जब देखिए तभी उनके नेत्रों से ग्रश्र-जल-धारा बहती रहती थी। सीता का वियोग उन्हें सर्वदा सताता रहता था। धीरवीर लक्ष्मण्जी यथाशक्ति रामचन्द्रजी को समभाते रहते थे, परन्तु रामचन्द्रजी के हृदय से विरह का दु:ख कम न हुग्रा। वर्षा के होने से सारी पृथ्वी की गर्मी शान्त हो गई, जड़-चेतन सभी शीतल हो गये, परन्तु जिस प्रकार चूने के ढेले पर पानी के गिरने से उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार जल की वर्षा से, मेघों की गर्जना से, विजली की चमक से ग्रीर शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन के चलने से रामचन्द्रजी के

बिरहाग्निदग्ध हृदय को कुछ भी शान्ति न मिली, किन्तु उनके हृदय का विरहाग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो उठा।

वर्षा के व्यतीत हो जाने पर शरत्काल का ग्रारम्भ हो गया, परन्तु सुप्रीव ने ग्रभी तक ग्रपनी सेना को सीताजी के ढूँढ़ने की ग्राज्ञा नहीं दी। राज्यसुख के भीग में सुप्रीव ग्रपने हितकारी मित्र के काम को भूल गया। सुप्रीव की इस शिथिलता पर रामचन्द्रजी की बहुत क्रोध ग्राया। उन्होंने ग्रपने मित्र को चेतावनी देने के लिए लच्मणजी की उसके पास भेजा।

वड़े भाई की त्र्याज्ञा पाकर जब लच्मएजी किष्किन्धापुरी को चले तव मारे क्रोध के उनके नेत्र स्राग के समान बलने लगे। पुरी के द्वार पर पहुँचते ही उनकी मूर्ति श्रीर भी श्रधिक भयंकर दिखाई देने लगी । उस समय उनकी भीषण्यमूर्ति को जिसने देखा वही भय<mark>भीत</mark> हो गया। जिस समय लद्मगाजी सुप्रीव के राजमहल के द्वार पर पहुँचे उस समय सुप्रीव राज्यमद में उन्मत्त होकर रनिवास में पड़ा था। लच्च्मण्जी ने द्वारपाल के द्वारा सुग्रीव के पास अपने आने का समाचार भिजवाया। जब सुग्रीव को लक्ष्मणजी के ग्राने का समाचार मिला ग्रीर यह भी विदित हुन्रा कि लक्ष्मणजी बहुत रुष्ट हो रहे हैं तब तो उसके देवता कूच कर गये। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। उस समय ग्रिधिक सोचिवचार का तो अवकाश था ही नहीं, उसने लच्मणजी के बुलाने की बुद्धिमती तारा भेजी। तारा को भेजने का कारण यह था कि वह बुद्धिमती है। वह लक्ष्मणजी से मिलकर पहले उनका क्रोध शान्त कर देगी और यह भी कि लक्ष्मणजी धार्मिक हैं, स्त्री पर कुछ क्रोध न करेंगे। ग्रीर हुआ भी ऐसा ही। प्रियदर्शना तारा उठकर द्वार पर आई। उसके आमूषणों की ध्वनि को सुनते ही धर्मात्मा लच्मणजी एक ग्रीर की खड़े हो गये। उनका क्रोध

चमक

गुजी

र्य

को

ाम-

यह

की

वास

लगा

पर

कसी

जाती

जैसे

दुजी

जब

सीता

गुजी

ती के

पृथ्वी

जिस

जाती

8

कम हो गया श्रीर तारा को सामने खड़ी देख कर उन्होंने नीचे को मुख कर लिया। बुद्धिमती तारा अपने मधुर कोमल वाक्यों से लक्ष्मणजी का क्रोध शान्त करके कहने लगी—''महाराज, सुशीव श्राप्के बड़े भाई का मित्र हैं। इसलिए यह भाई के समान माननीय हैं। बुद्धिमान मनुष्य अपराधी भाई पर भी क्रोध नहीं किया करते। यह माना कि सुशीव राज्यसुख के भाग में मोहित हो गया है, परन्तु फिर भी यह रामचन्द्रजी के काम को भूला नहीं हैं। सीताजी के दूँ दने श्रीर रावण के मारने की जो इसने प्रतिज्ञा की हैं उसके पालन करने के लिए यह तैयार हैं। अपके श्राने से पहले ही इसने अपनी सेना को बुलाने के लिए दूत भेज दिये हैं। अभी बहुत जल्द सारी सेना यहाँ श्राकर इकट्टी हो जायगी। इसलिए हे लक्ष्मण, श्राप क्रोध को दूर करके मेरे साथ अन्तः पुर को चलिए श्रीर वहाँ सुशीव से बातचीत कीजिए।"

लक्ष्मण्जी ने तारा के साथ अन्तः पुर में पहुँच कर देखा कि सुप्रीव विलास में मम्न है। उसे देखते ही महाबली लक्ष्मण्जी का कोधामि फिर धधक उठा। उन्होंने सुप्रीव को बहुत फटकारा और कहा—''रामचन्द्रजी ने बाली को मार कर तुमको जो राज्य दिया है से क्या इसलिए कि तुम रातदिन विलास ही में मम्न रहो ? बड़े अप्रध्य और दुःख की बात है कि जिन्होंने तुम्हारे शत्रु को मार कर तुम्हें राज्य दिलाया, तुम उसी के प्रत्युपकार को ऐसी जल्दी भूल गये! क्या उपकारी के साथ प्रत्युपकार की प्रतिज्ञा करके इस प्रकार निश्चिन्त बैठन कृतम्रता नहीं है ? वर्षा समाप्त हो चुकी, शरत्काल आपहुँचा, युद्ध यात्रा का समय आपहुँचा, परन्तु तुमको अभी कुछ कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं। तुम तो ऐसी लम्बी तानकर सो रहे हो कि माना तुम कृतकृत्य हो गये। तुमको मालूम नहीं, रामचन्द्रजी को सीताजी का कितनी शोक है। अब यह तुम्हारे प्रत्युपकार का समय है। उठो, अपने कर्तव्य

का पालन करो । श्रीर देखो, मैं स्पष्ट कहे देता हूँ । यदि तुम श्रपनी प्रतिज्ञा का पालन न करोगे तो इस श्रपराध के लिए तुमको भी उसी मार्ग से जाना होगा जिस मार्ग से वाली गया है।"

चे को

नगजी

प्रापके

बुद्धि-

माना गियह

रावश

र यह

ने को

प्राकर

के मेरे

वा कि

नी का

ग्रीर

है सो

**ाश्चर्य** 

राज्य

ा उप-

वैठना

ा, युद्ध

ान ही

<u>ज्तकृत्य</u>

कतना

कर्तव्य

177

लद्मगाजी के ऐसे रोषपूर्ण कठोर वाक्यों को सुनकर सुप्रीव का हृदय काँप उठा। तदनन्तर सुप्रीव ने बड़ी नम्रता के व्यवहार से लद्मगाजी को प्रसन्न किया। परन्तु क्रोध के शान्त होने पर लद्मगाजी को, मित्र के प्रति ऐसे कठोर व्यवहार करने के लिए, बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उनको बहुत लिजत होना पड़ा। क्रोध शान्त होने पर लद्मगाजी सुप्रीव से बड़े प्रेम से मिले और प्रशंसावाद से मित्र का ख़ूब गौरव बढ़ाया। तदनन्तर लद्मगाजी के सामने ही सुप्रीव ने हनुमान और अङ्गद आदि को बुला कर जल्द सेना इकट्ठी करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से दूत सेना को बुलाने के लिए चले गये।

तदनन्तर सुप्रीव लदमण्जी को भी अपने साथ पालकी में बैठा कर प्रस्रवण पर्वत को चल दिया। वहाँ पहुँच कर दूतों के भेजने का सब वृत्तान्त उसने रामचन्द्रजी को सुना दिया। मित्र को युद्ध के लिए उद्यत देख कर रामचन्द्रजी को अपार हर्ष हुआ। कुछ दिन बाद जब सुप्रीव की सेना आकर इक्द्री हो गई तब उसने सीताजी के हूँ दूने को सेना जहाँ तहाँ भेज दी। कोई दल पूर्व दिशा को गया, कोई पश्चिम को; और कोई उत्तर को गया और कोई दित्तण को। दिला दिशा में ही सीताजी के होने की सबको सम्भावना थी। इसी लिए दिला दिशा में नीतिज्ञ थे। दिला दिशा के यात्रियों में महाबुद्धिमान हनुमान, महा-बली अङ्गद, और सुनीतिज्ञ जाम्बवान ये मुख्य थे। राजा सुप्रीव ने सब दूतों से कह दिया था कि सीताजी को हूँ द कर, चाहे उनका पता मिले या न मिले, सबको एक महीने के भीतर यहाँ आजाना पता मिले या न मिले, सबको एक महीने के भीतर यहाँ आजाना

चाहिए। जो दल सीताजी का पता बिना लगाये एक महीने से अधिक समय लगावेगा वह भारी दण्ड का भागी होगा।

रामचन्द्रजी को भी इन्हीं दिचाण दिशावाले यात्रियों पर विश्वास था। उनमें भी वे महाबुद्धिशाली हनुमान को सबसे अधिक चतुर और स्वामिभक्त समभते थे। यही करण था कि रामचन्द्रजी ने अपने हाथ से अँगूठी निकाल कर चलते समय हनुमान को दी और देकर कहा कि प्रिय हनुमान, यदि तुमको कहीं जनकी का दर्शन हो तो उनके विश्वास के लिए तुम यह अँगूठी उनको दे हेना।

राजा की आज्ञा से सब दल अपनी आनी दिशाओं को चले गये। पूर्व दिशा को जो सेना भेजी गई थी उसके नायक महावीर विनत थे, उत्तर की सेना के नायक का नाम शत्त्वली था और पश्चिम को जो सेना गई थी उसके सेनापित सुषेण थे।

एक मास की अवधि समाप्त होने में जब दे। एक ही दिन के रह गये तब सुप्रीव और रामचन्द्रजी हताश होने लगे। इतने में पूर्व, उत्तर और पश्चिम के सब यात्री हताश होकर लीट आये। उन्हें कहीं सीताजी का कुछ पता न लगा। परन्तु अवधि के समाप्त हो जाने पर भी जब हनुमान और अङ्गद आदि कोई भी दिल्लादिशा से नहीं लौटे तब रामचन्द्रजी को पूरी निराशता न रही। अभी उनको कुछ कुछ आशा बनी रही।

श्रव दिलाणी यात्रियों का वृत्तान्त सुनिए। हनुमान श्रीर श्रद्भद श्रादि वीरों ने जानकीजी को ख़ूब ही ढूँढ़ा, पर कहीं पता न लगा। जब एक मास की श्रविध भी समाप्त हो चुकी श्रीर सीताजी का भी कुछ पता नहीं लगा तब सब निराश हो गये। सब लोग रामचन्द्रजी श्रीर सुशीव के भय से कॉंपने लगे। उन्होंने श्रन्त में प्रायोपवेशन पूर्वक वहीं मरना निश्चय कर लिया। दिलाणी समुद्र के किनारे बैठ

मधिक श्वास त्रीर हाथ कहा

चले विश् श्चिम

पूर्व, कहीं ने पर

लीटे कुछ

ग्रङ्गद गा। ग भी न्द्रजी शन- कर सब लोग अपनी अपनी मृत्यु की प्रतीचा करने लगे। इतने में ही दैवयोग से वहाँ एक युद्ध पुरुष अपनिकला। उसका नाम सम्पाति या। सम्पाति ने उनके पास आकर उनकी निराशता का कारण पूछा। उन्होंने अपना पूरा युत्तान्त उसको सुना दिया। रावण के निवासस्थान को सम्पाति जानता था। उसने कहा कि तुम लोग निराश क्यों हो गये। उद्योग करो। रावण का पता मैं जानता हूँ। इस समुद्र के पार लंका नामक एक टापू है। वस वहीं वह रहता है। यदि तुममें से कोई ऐसा शक्तिमान हो तो वहाँ जाकर सीताजी का पता लगा सकता है।

सीताजी का पता मिलने का सुसमाचार पाकर तो उनको बहुत आनन्द हुआ, परन्तु जब इतनी लम्बी यात्रा का वृत्तान्त सुना तब सब की आशाओं पर पानी फिर गया । सब लोग अलग अलग अपनी अपनी शिक्त का वर्णन करने लगे, परन्तु लंका तक जाने का साहस किसी की न हुआ। वहाँ तक जाने का नाम किसी ने नहीं लिया। अन्त में बहुत कुछ सोचिवचार करने के पश्चात् महाबली हनुमानजी समुद्र पार लंका तक जाने और सीताजी का समाचार लाने के लिए तैयार हुए।

महाबली हनुमान ने रामचन्द्रजी का सारण करके यात्रा प्रारम्भ की। देखते ही देखते महाबली हनुमान अङ्गदादि की दृष्टि से अन्तर्धान

## पाँचवाँ कागड

## सीतान्वेषसा श्रीर लङ्कादाह

भारतवर्ष के दिचणीभाग में पहले लंका नामक एक टापू था उसी को लोग अब सीलीन के नाम से पुकारते हैं। उस टापू में वन, उपवन, पर्वत, गुफायें, नद, नदी और सरोवर त्र्यादि सभी कुछ था। वह टापू बहुत सुन्दर श्रीर रमणीय था। लङ्कापुरी के चारों श्रीर समुद्र की खाई थी। उस खाई के तट पर अनेक राचस रहते थे जो लङ्कापुरी की रचा के लिए नियत थे। उस पुरी की चारों दिशाग्रीं में चार द्वार थे। प्रत्येक द्वार पर शतन्नी त्रादि शस्त्रास्त्रों की लिये हुए कितने ही सैनिक राचस रातदिन पहरा दिया करते थे। उस पुरी के चारों स्रोर सोने का प्राकार था। उसके प्रासाद बड़े ऊँचे स्रीर चाँदी के समान चमकीले थे। वहाँ की सड़कें बड़ी चौड़ी स्रीर स्वच्छ रहती थीं। कितनी ही सड़कों पर तो वहाँ प्रति दिन चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों का छिड़काव हुच्चा करता था । वहाँ प्रायः समस्त बड़े बड़े प्रासादेां में सुवर्ण के स्तम्भ और जाल लगे हुए थे। वह नगरी त्रिकूटनामी पर्वत के ऊपर बसने के कारण दूर से ऐसी दिखाई देती थी कि मानी आकाश को उड़ी जा रही है। वहाँ कितने ही मन्दिर ऐसे थे कि जिनमें सात सात, ब्राठ ब्राठ ब्राँगन थे। प्रासादों की ऊँचाई के विषय में ते कुछ पृछिए ही नहीं। प्रासादों की चोटियाँ आकाश से बातें करती थीं। नगरी के बीच में उद्यानों, काननों ग्रीर सरोवरों की शोभा देखने ही योग्य थी। कहीं फूल-मन्दिर थे श्रीर कहीं चित्रशालाये थीं श्रीर कहीं श्रयन्त रमणीय कीड़ाभूमि थी। कहाँ तक कहें, लंकापुरी की एक एक बात जी लुभानेवाली थी।

महाबली रावण उस लंकापुरी का अधीश्वर था। उसका पिता ब्राह्मण था ग्रीर माता राचिसी थी। उसके दो भाई ग्रीर थे। एक का नाम कुम्भकर्ण था ग्रीर दूसरे का विभीषण। कुम्भकर्ण भीमकाय, विकटाकार ग्रीर रावण के तुल्य ही दुराचारी था। किन्तु उसका छोटा भाई विभीषण वैसा न था। वह जितेन्द्रिय, सदाचारी ग्रीर धर्मात्मा था। रावण के दुराचारों को देख-सुन कर वह सदा दु:खित हुग्रा करता था, ग्रीर समय समय पर वह पापी रावण की, उसके मुँह पर, निन्दा भी किया करता था। रावण के एक पुत्र भी था। उसका नाम था इन्द्रजित्। उसने देवराज इन्द्र को जीत कर ही इन्द्रजित् की पदवी प्राप्त की थी। उसका दूसरा नाम मेघनाद था। वह दुष्ट भी दुराचार में ग्रपने पिता से कम न था।

रावण वड़ा स्वेच्छाचारी श्रीर दुराचारी था। इन्द्रियों ने उसकी ऐसा वश में कर रक्खा था कि वह भोगलालसा की मूर्ति बना हुआ था। उसने अपना सारा जीवन सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए ही लगा रक्खा था। उसकी सारी शक्ति, सारा वल श्रीर सारा उद्योग इन्द्रियभरण में ही लगता था। धर्म के विचार में उसने कभी एक चण भी व्यय नहीं किया। उसने जहाँ तहाँ से सैकड़ों नारियाँ बलात लाकर अपने महलों में रख छोड़ी थीं। कहाँ तक कहें, उसके दुराचारों का पारावार न था। मन्दोदरी नाम की एक नारी उसकी प्रधान रानी थी। यद्यपि मन्दोदरी वुद्धिमती थी तथापि वह पापासक्त खामी को धर्ममार्ग पर न लासकी। वह शूर्पणखा भी उसी पापी रावण की सहोदरा भगिनी थी। ये दोनों तो एक ही पेट से उत्पन्न हुए थे। फिर सहोदरा भगिनी थी। ये दोनों तो एक ही पेट से उत्पन्न हुए थे। फिर मला उनके गुणों में क्यों अन्तर आने लगा था। हमारे कथन का तात्पर्य यही है कि शूर्पणखा अपने भाई से किसी बात में कम न थी। उसी दुष्टा ने वन में जाकर, रामचन्द्रजी श्रीर लक्ष्मणजी से, अपनी उसी दुष्टा ने वन में जाकर, रामचन्द्रजी श्रीर लक्ष्मणजी से, अपनी

में वन, श्या। श्योर थे जी श्यों में कितने चारों समान थीं।

ादों में

पर्वत

माना

जिनमें

में ता

करती

देखने

ं ग्रीर

री की

र्था ।

पापवासना पूर्ण करने के लिए, प्रार्थना की थी! महाबुद्धिमान लक्मणजी ने उसको जो दण्ड दिया सो उचित ही था। उसी दुष्टा शूर्पणखा ने लंका में त्राकर सीताहरण के लिए रावण को उत्तेजित किया था। हमारे पाठकगण इस वृत्तान्त को पहले ही पढ़ कर जान चुके हैं। जिस तरह पतङ्ग ज्योति के रूप को देख कर मोहित हो जाता है उसी तरह त्रासन्नमृत्यु रावण भी सीतादेवी के त्र्यलीकिक रूपलावण्य को देख कर मोहित हो गया और शूर्पणखा की बातों में त्राकर एकाकिनी सीतादेवी को छल से हर लाया।

सीतादेवी वास्तव में ऋत्यन्त रूपवती थीं। उनके रूपलावण्य की तुलना जगत् में किसी से नहीं हो सकती। उनका सौन्दर्य अलौकिक था। एक तो सीतादेवी में स्वाभाविक सौन्दर्य ही ऐसा था कि जिस से वे देवता के समान सुन्दरी थीं श्रीर दूसरे यीवनावस्था ने उनका सौन्दर्य ग्रीर भी विलच्चण बना दिया था। तो क्या बस इन्हीं दोनें गुणों के कारण सीतादेवी का सीन्दर्य अलीकिक था ? नहीं, ये दी गुण तो संसार की किसी अन्य साधारण नारी में भी संघटित हो सकते हैं। परन्तु सीतादेवी में इन गुणों के अतिरिक्त कुछ ग्रीर भी गुण थे कि जिनके कारण वे जगत् में अनुपम रूपशालिनी कहलाई । एक तो सीताजी के सौन्दर्य में यह अलीकिकता थी कि उनमें चर्च-लता का नाम न था। उनकी दृष्टि सरल, स्थिर ग्रीर शान्त थी। उन का मुखारविन्द ऋलै। किक प्रतिभा-प्रदीप्त था। उनके नेत्रों से पवित्रता श्रीर प्रकाश टपका पड़ता था। उनका दर्शन करके दर्शक के मन में सहसा एक प्रकार का ब्राश्चर्ययुक्त भय उत्पन्न हो जाता था। वे ऐसी प्रतीत होती थीं कि मानो स्वाभाविक तेज के कारण अग्नि के समान प्रदीप्त हो रही हैं। यदि सीतादेवी के सम्मुख कोई पापी से पापी भी श्रा जाता था तो उसके समस्त पाप श्रीर श्रसाधुभाव लिज्जत हो जाते

द्रमान

दुष्टा

नेजित

जान

जाता

पला-

गकर

की

केक

जेस

नका

ानों

दो

हो

भी

꿕-

उन

ाता

में

सी

ान

भी ाते थे। पापी मनुष्यों के हृदय में उनके दर्शन करके उनके प्रति श्रद्धाभिक उत्पन्न हो जाती थी । घोर दुराचारी भी उनकी पवित्र दृष्टि के सामने त्र्याकर अपने दुराचारों को सहसा भूल जाता था। जब सीतादेवी की अमृतमयी दृष्टि क्रूर से क्रूर और कठोर से कठोर मनुष्य पर भी पड़ती थी तब वह भी अपनी क्रूरता श्रीर कठोरता को भूलकर उनका विनीत दास बन जाता था । सीतादेवी ऋलैकिक सरलता और पवित्रता ऋादि गुणों के कारण जगज्जननी के समान प्रतीत होती थीं। उनके सामने महा-दुर्दान्त पापी का भी कठोर हृदय भयभीत होकर पीपल के पत्ते की तरह काँपने लगता था। वस यही उनके सौन्दर्य्य में प्रधान विशोषता थी ग्रीर यही विशेषता उनके स्वाभाविक सौन्दर्य्य की सौगुना वढ़ा रही थी। यह साना कि रावण ने सीताजी के गुणकीर्तन की सुन कर ही उनका हरण करना निश्चित किया था, किन्तु सबसे पहले उनके हरण में वैरभाव का बदला लेना ही मुख्य कारण था। जिस समय रावण ने तपस्वी के वेश में पहले पहल सीतादेवी के अलैकिक रूपलावण्य का दर्शन किया था उसी समय उसके हृदय में उनके सौन्दर्य की धाक वैठ गई थी। रावण के मन्दिर में कितनी ही रमणियाँ थीं, परन्तु सीतादेवी के सीन्दर्य की तुलना कोई भी नहीं कर सकती थी। यद्यपि पापी रावण कदाचित् सीतादेवी के दर्शन करते ही तदासक्त हो गया था, तथापि वह प्रवल दुराचारी होने पर भी सीतादेवी के सामने त्राकर मारे भय के थरथर काँपने लगता था।

यहाँ पर यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है कि सीतादेवी तो एक अवला नारी थीं; उनको देखकर महाप्रतापी और दिग्विजयी रावण का साहसिक हृदय भयभीत होकर क्यों काँपने लगा ? इसका समा-धान सुनिए।

वास्तव में अवला सीतादेवी की देख कर रावण तिनक भी भय-

भीत नहीं हुन्रा था। यदि वह भयभीत हो जाता तो उनको बलात् कैसे चुरा लाता ? किन्तु रावण के हृदय में तो उस समय भय उत्पन्न हुआ था कि जिस समय उसने सीतादेवी की अलीकिक पवित्रता और तेज:पुश्ज मुखमण्डल का निरीत्तरण किया था। रावरण का पापी हृदय सीतादेवी के पुण्यमय तेज:पुः मुखमण्डल की देख कर संकुचित हो गया। त्रसाधुता ने साधुता के सामने त्रपनी हार मानली; पाशव बल धार्मिक बल के सामने निर्वीर्य हो गया। राच्नसी माया ने दैवी शक्ति के त्रागे सिर भुका दिया। किन्तु इस जड़ जगत् का ऐसा ग्रटल नियम है कि प्रवल पाशव शक्ति भी निर्वल दैवी शक्ति पर अपना आधि-पत्य जमा लेती है। तदनुसार रावण ने ऋवला सीतादेवी को चुरा लिया। सीतादेवी को रावण ने चुरा त्रवश्य लिया, परन्तु क्या पाप पुण्य के उपर जयलाभ कर सकता है ? क्या धर्म ने अधर्म के सामने अपना पराभव मान लिया ? क्या दैवी विभूति राचसी माया से डर गई ? कदापि नहीं । रावण ने सीतादेवी को लंका में लाकर कितनेही प्रलोभन दिये, कितने ही भय दिखलाये; किन्तु ग्रसहाया श्रीर ग्रबला सीतादेवी ने, शत्रु की पुरी में ही, महाबली रावण की ऐसा तिरस्कृत किया, ऐसा फटकारा कि उसका सारा त्राभिमान मिट्टी में मिल गया। उन्होंने क्रोध में लाल नेत्र करके कुपित सिंहिनी की तरह गर्ज कर कहा:—

'इदं शरीरं निःसंज्ञं बन्ध वा घातयस्व वा । नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राज्ञस ! ॥ न तु शक्यमपक्रोशं पृथिब्यां दातुमात्मनः ।"

(वा० रा०, काण्ड ३, सर्ग ५६) ''हे राचस, यह शरीर निःसंज्ञ हैं, जड़ है। तू इसे चाहे बाँध, चाहे मार। मैं अब इस शरीर और प्राण की रचा न करूँ गी और जगत में असती कहलाकर निन्दा भी न कराऊँगी।" पाठक-पाठिकागण, देखा आपने, पुण्यतेज के सामने पाप तिनक भी नहीं ठहर सका। पुण्य-पवन ने पाप-तूल को अनायास ही उड़ा दिया।

जात्

त्पन्न

श्रीर

दय

हो

राव

वी

ख धे-

रा

प

ने

र

शे

1

पापी रावण सीताजी की बलात् लंकापुरी में ले स्राया सही, किन्तु उसकी पापवासना-रूपिणी कुमुदिनी सीतादेवी के पुण्यप्रभाकर के सामने संक्रचित हो गई। रावण ने, यह समभ कर कि साधारण स्त्रियाँ धन, रत्न त्रादि किसी भी वस्तु के देने से खाधीन हो जाती हैं, सीतादेवी को भी अनेक धन-रत्नों के देने का प्रलोभन दिया, किन्तु सीतादेवी के मन का प्रलोभित होना तो दूर रहा, वह उलटा श्रीर भीषण भाव धारण करने लगा। सीतादेवी का ऐसा भाव देख कर रावण ऐसा चुभित हुआ कि जैसा चुधार्त सिंह चुभित होता है। उस दिन तक रावण सैंकड़ों स्त्रियों को ऋपने वश में कर चुका था, किन्तु सीतादेवी के समान किसी ने प्रतिकूलता नहीं दिखाई थी। सीतादेवी के ऐसे पवित्र श्रीर श्रनुपम मनोभाव को देख कर दुष्ट रावण की समभ में त्राया कि रामपत्नी साधारण नारी नहीं हैं; किन्तु वे सिंहिनी के समान तेजस्विनी ग्रीर एकान्तपतिपरायणा हैं। इसलिए उनको वश में करना किसी के भी लिए साध्य नहीं है। परन्तु तो भी रावण को त्राशा बनी हुई थी कि छल से, चतुराई से या कुछ दिन तक रहने सहने से सीतादेवी वश में हो जायँगी।

अब यहाँ शङ्का हो सकती है कि राचस रावण कामान्ध तो या ही, तो फिर उसने अबला सीता को बलात् अपने वश में क्यों नहीं कर लिया ? क्या वह ऐसा नहीं कर सकता था ?

इस में सन्देह नहीं कि बलवान निर्वल को दवा सकता है; परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिए कि पाशविक बल कभी धर्मबल को नहीं दवा सकता। इस बात के सिद्ध करने के लिए एक नहीं ग्रनेक उदा-

हरण दिये जा सकते हैं। विशेष कर भारतवर्ष में तो ऐसे कितने ही उदाहरण स्त्रियों ग्रीर बालकों तक में पाये जाते हैं। ग्रन्थ-विस्तार के भय से हम यहाँ ऐसे उदाहरण नहीं दे सकते । जिन्होंने रामायण श्री महाभारत को पढ़ा है, जिन्होंने दशरथ, हरिश्चन्द्र, मयूरध्वज ययाति, नहुष स्रादि धर्मवीर पुरुषों का जीवनवृत्तान्त पढ़ा है वे स्रुच्छे तरह समभ सकते हैं कि धर्मवल के सामने बड़े बड़े दुर्दान्त राजाओं तक का गर्व चूर्ण हो गया है। जिन्होंने रानी दुर्गावती, तारा वाई. पद्मावती और ११ वर्ष के हक़ीक़तराय तथा गुरुगीविन्दसिंह के दोनों पुत्रों का वृत्तान्त पढ़ा है उनको अच्छी तरह विदित हो गया होगा कि धर्मवल के सामने बड़े बड़े पापी चक्रवर्तियों तक के पाशविक वल की कोई हक़ीक़त नहीं है। प्रतापी से प्रतापी ग्रीर दुर्दान्त से दुर्दान पापी राजा असहाय धर्मवीर का एक वाल भी वाँका नहीं कर सकते। धर्मवीर के सामने पहुँचते ही बड़े बड़े कठार हत्यारों के हाथ से तल वार नीचे गिर पड़ती है; उनका शरीर काँपने लगता है स्रीर उनकी हार माननी पड़ती है। यह माना कि कभी कभी दुर्वल मनुष्य प्रवर्त पापियों के घोर अत्याचार से पीड़ित होते हैं और उनका चणभंगर पांचभौतिक शरीर छिन्न भिन्न किया जाता है; किन्तु पुण्यात्मा ग्रीर धर्मवीर मनुष्य को कभी किसी ने सहसा पराजित किया हो-ऐसी बहुत कम देखने में त्राता है। बहुत कम क्या, हमारा तो यह ह विश्वास है कि संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो सचे धर्म वीर को विचलित कर सके। तेजस्वी ग्रीर धर्मवीर मनुष्य ग्रपते विश्वास त्रीर धर्म की रत्ता के लिए इस ग्रनित्य संसार, यहाँ तक कि जीवन, को भी तुच्छ समभते हैं। धर्मवीर मनुष्य ग्रपने प्राणिप्रय धर्म की रत्ता के लिए हँसते हँसते मृत्युशय्या पर लेट जाते हैं ग्रीर सार संसार को यह प्रत्यत्त दिखा देते हैं कि धर्म के सामने संसार की

सारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं कर सकतीं। धर्म की रक्ता के लिए धर्मवीर मनुष्य घातक के सामने प्रसन्नता से सिर भुका देता है। धर्मवीर मनुष्य धर्म के सामने धन, रत्न, राज्य ग्रादि किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। धर्मवीर पुरुष का एक मात्र धर्म ही परम ग्राश्रय होता है। धर्म के नष्ट होने पर फिर धर्मवीर संसार में एक चण भी जीवन धारण नहीं करता। धर्म के बिना वह ग्रपना जीवन निष्प्रयोजन समस्तता है।

रावण की पाशविक शक्ति धर्मप्राणा सती सीतादेवी की धर्मशक्ति के सामने कुण्ठित हो गई। इसी लिए इच्छा होने पर भी मारे भय के उसने सीताजी के ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया। जब जब रावण नाना प्रकार के प्रलोभन देने और भय दिखाने के लिए उनके समीप आता था तब तब वे अपने और रावण के बीच में एक तृण खड़ा कर देती थीं। दुष्ट रावण की शक्ति नहीं थी और उसकी साहस नहीं होता था कि वह उस तृण को उल्लङ्घन कर जाय। इसका क्या कारण था ? कारण मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि—

"धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रचित रचितः। तसाद्धर्मो न हन्तन्यो मा ना धर्मो हतोवधीत्॥"

श्रर्थात् ''जो मनुष्य श्रपने धर्म की रचा करता है उसकी रचा स्वयं धर्म करता है श्रीर जो धर्म को मार डालता है उसको धर्म भी मार डालता है। इसलिए श्रपनी रचा के लिए मनुष्य को कभी धर्म पर श्राधात नहीं पहुँचने देना चाहिए।"

इसी त्रार्ष वचन के त्रानुसार सीताजी ने जिस धर्म की रचा के लिए त्रापने जीवन तक की पर्वा न की, जिस पातिव्रत धर्म के लिए उन्होंने त्रापने प्राण तक न्यौछावर कर देने का दृढ़ संकल्प कर दिया, भला क्या वह धर्म सीताजी की रचा न करता ? यह सीतादेवी के

ाने ही ार के श्रीर

ध्वज, प्रच्छं जास्रों

वाई, दोनों ा कि

ल की द्वन्ति

कते। तल-उनको

प्रवल भंगुर

ग्रीर -ऐसा

ह दृढ़ धर्म-

ग्रपने

य धर्म सारे

र की

## सीताचरित।

धर्म का ही प्रताप था कि जो रावण ने उनके तिनके तक को नहीं छुत्रा। जब रावण अपनी सब प्रकार की माया करके थक गया और अपने दुर्भाव की पूर्ति में सफलमनोरथ न हुन्या तब उसकी समक्त में आया कि सीतादेवी बड़ी तपिस्वनी है। इसकी प्रकृति सामान्य नारिशे के समान नहीं है। उसको निश्चय हो गया कि यदि सीता का धर्म बिगाड़ा जायगा तो धर्म के नष्ट होने से पहले ही यह ग्रात्मघात करके मर जायगी। कारण यह कि सीताजी धर्म के लिए प्राण देने को सर्वदा तैयार थीं। पापी रावण सीतादेवी को ग्रपनी राजमहिषी बनाना चाहता था और उनके मर जाने पर उसकी वह इच्छा कभी पूरी हो नहीं सकती थी। इसी लिए बुद्धिमान रावण ने जैसे तैसे अपने मनोवेग को रोक कर सीतादेवी को एक वर्ष की अविध दी थी। उसने आज्ञा देदी थी कि यदि सीता एक वर्ष के भीतर मेरी इच्छा पूर्ण न करे ते इसका मांस मेरे प्रातःकालीन भोजन में काट काट कर पका दिया जाय।

क्या सीतादेवी को एक वर्ष का अवकाश देने में भी कोई गुप्त रहस्य था ? हाँ, अवश्य था; सुनिए।

रावण ने सोचा था कि अभी सीता को अपने पित का स्मरण बना हुआ है और अभी इसको यह भी आशा है कि कदाचित मैं फिर उनके पास चली जाऊँ या वे मुक्तको स्वयं ले जावें। परन्तु कुछ दिन बाद यहाँ रहने, बार बार समभाने, राम का स्मरण कम हो जाने और राचिसियों के द्वारा भयभीत होने आदि कारणों से यह निराश हो ही जायगी और ऐसी दशा में इच्छा न होने पर भी यह हमारे वश में अवश्य हो जायगी। रावण ने कितनी ही स्त्रियाँ इसी प्रकार कुछ समय रख रख कर अपने वश में कर ली थीं। इसी अनुभव और इसी आशा से रावण ने सीताजी को भी एक वर्ष का समय दिया था।

परन्तु उसको यह नहीं विदित हुआ कि अब की बार ऐसी देवी से पक्षा पड़ा है कि वह कभी ऐसी कुवासनाओं को सफल न होने देगी। रावण की इस एक वर्ष की अविधि की चाल के समम्मने में सीतादेवी को अधिक कष्ट न उठाना पड़ा। वे बड़ी बुद्धिमती थीं। उन्होंने इसका आशय तुरंत समभ्म लिया। परन्तु दुष्ट रावण ने महात्मा रामचन्द्रजी की धर्मपत्नी को अभी तक नहीं पहचाना।

आ।

श्रीर

म में

रियों

धर्म

न्तरको वदा

हता :

नहीं

को

ाज्ञा : तेा

र्या

गुप्त

रण

भेर

देन

गर

हीं में

छ

सी

11

रावण की ग्राज्ञा से सीतादेवी ग्रशोकवाटिका में पहुँचाई गईं। उनकी रचा में रावण ने कई राचिसयाँ नियुक्त कर दीं, जो रातदिन उनके समीप रहती थीं। उन राचिसयों ने रावण की ग्राज्ञा से सीताजी को बहुत समम्भाया, नाना प्रकार के प्रलोभन दिये, तरह तरह के भय दिखलाये; परन्तु उन दुष्टाग्रों की दुष्ट भावनायें किसी प्रकार भी फलवती न हुई।

सज्जन पुरुष अपने वचनों से कभी नहीं फिरते। वे जो कहते हैं वहीं करते हैं। सीताजी के साथ रावण ने जो प्रतिज्ञा की उसको उसको पालन करना उचित था। एक वर्ष की अवधि के भीतर उसको कुछ नहीं कहना चाहिए था। परन्तु दुष्ट रावण इस धर्मनीति की बात को क्या समभता। वह तो एक दुर्नीति-परायण था। उसने तो यह अवधि ही स्वार्थसिद्धि के लिए नियत की थी। वह तो सीता-देवी की रूपाग्नि-शिखा पर पतङ्गरूप से मीहित हो चुका था। उसको रातिदन सीताजी की ही चिन्ता बनी रहती थी। ऐसी दशा में यदि रावण जैसा पापी अवधि से पहले ही अपनी पापवासना पूरी करने पर उद्यत हो जाय तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। रावण इसी दुष्टनीति के अनुसार बीच बीच में सीतादेवी को सताने के लिए अशोकवाटिका में जाया करता था। जब जब वह आता था तब तब सीतादेवी को अपार छेश होता था। रावण के अनेक भय दिखलाने सीतादेवी को अपार छेश होता था। रावण के अनेक भय दिखलाने

पर भी सीतादेवी अपने धर्म से तिलमात्र भी विचलित नहा हुई। वे बराबर रावण को कोधयुक्त वाक्यों से तिरस्क्रत करती रहीं। यद्यि सीताजी के कठोर वाक्यों को सुन कर रावण को भी कोध आजाता था, तथापि उसका चित्त सीताजी में ऐसा आसक्त था कि उसका कोध शीव्र ही उतर जाता था।

अशोकवाटिका में भी सीतादेवी को इतना शोक या कि जिस का वर्णन नहीं हो सकता। सीताजी रातदिन पतिदेव के ही ध्यान में मग्न रहती थीं। उनको न दिन में भोजन अच्छा लगता था, न रात्रि में निद्रा त्राती थी। उनकी दशा बड़ी ही दयनीय थी। स्वामी के विरह में उनका शरीर इतना शुष्क हो गया था कि केवल अस्थि-पंजर मात्र दिखाई देता था। वे सोचा करती थीं कि ''हाय ! क्या मुभे अब कभी प्राणनाथ के दर्शन होंगे ? हा ! क्या स्वामी अभी तक जीवित होंगे ? मालूम होता है, उन्होंने मेरे शोक में कभी के प्राग्य लाग दिये होंगे ? ज्येष्ठ श्राता के शोक में लद्मगा भी जीवित न होंगे ? हाय! जब मेरे प्राणिश्वर ही नहीं रहे तब मेरे जीने से क्या प्रयोजन ? जिस पतिदेव के बिना मुक्ते सारा संसार शून्य दिखाई देता है, यदि वही प्राणनाथ मेरे वियोग में प्राण त्याग चुके तो फिर मेरा यहाँ क्या काम ? हाय ! मेरा हृदय भी बड़ा कठोर है जो अभी तक फटा नहीं। अवश्य मैंने पूर्वजन्म में कोई भारी पाप किया होगा जिसका यह बुरा फल मुक्की भोगना पड़ा। क्या कौशल्यानन्दन को अभी तक मेरी सुध नहीं मिली ? क्या उनको मेरी दुरवस्था का ग्रभी तक पता नहीं लगा ? मेरे स्वामी महावीर हैं। मेरी सुध पाते ही, शंत्रु का पता लगते ही वे उसकी समूल नष्ट कर डालेंगे। मैं राजिष जनक की पुत्री हूँ, महाराज दशरथ की पुत्रवधू हूँ श्रीर धर्मधुरन्धर महावीर की धर्मपत्नी हूँ। हाय ! क्या मेरे भाग्य में यही दु:ख भीगना लिखा था ? हाय ! मैं

द्यपि

गता सका

जेस

गन

, न<sub>ु</sub> मी स्थ-

(भे तक (ग (! (स

ही ?

य

前前

नेा

ज



ग्रशोकवाटिका में पति-विरहिणी सीता।



जागती हूँ या सोती हूँ ? मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ ? मेरी बुद्धि तो नहीं मारी गई ? मैं मर गई या जीवित हूँ ? हाय ! मैं इस समय कहाँ हूँ ? मेरे स्वामी मुक्तसे कितनी दूर हैं ? हाय ! मुक्ते यहाँ कीन ले आया ? हाय ! रावण ने मुक्ते अभी तक मेरे स्वामी के समीप क्यों नहीं पहुँचाया ? हाय ! मैंने रावण का क्या अपराध किया था ? अब मेरे जीने से कुछ लाभ नहीं । हाय ! इस समय मृत्यु भी नहीं आता । तो क्या अब मुक्ते आत्महत्या करनी पड़ेगी ? हाय ! आत्महत्या करने में तो भारी पाप है । हो, चाहे कितना ही भारी पाप क्यों न हो, सतीत्व नष्ट करने से तो आत्महत्या किर भी अच्छी है ! हाय ! यहाँ तो आत्महत्या का भी अवकाश नहीं । ये दुष्टा राचिसयाँ सर्वदा मेरे रचा में रहती हैं । हाय ! मेरे लिए मरने का भी अवकाश नहीं । मेरे समान कोई हतभागिनी नहीं । हा विधाता ! तू क्या कर रहा है ?"

एक बार नहीं, सीतादेवी ने कई बार इसी प्रकार विलाप-परिताप किया। श्रीर जब श्रपने उद्धार की कोई श्राशा न देखी तब
वे निराश होकर कभी रोने लगती थीं, कभी उन्मत्त सी होकर कुछ
प्रलाप करने लगती थीं, श्रीर कभी अचेत होकर धरातल पर लोटने
लगती थीं। हा सीते! तुम्हारे दुःख का कुछ थोड़ा सा ही वर्णन
करने सुनने से हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। तुम्हारा हृदय
अवश्य वज्र का होगा। नहीं तो ऐसा उत्कट दुःख वह कैसे सहन
कर सकता था? जनकनिन्दनी, तुमको धन्य है। धर्म के लिए तुम
इतना भारी कष्ट सह कर भी विचलित नहीं हुई। तुम्हें हमारा बार
वार प्रणाम है। इसी धर्मप्रियता के कारण आज लाखों की-पुरुष
तुम्हारा गुण-गान कर रहे हैं।

अब हनुमान्जी का वृत्तान्त सुनिए। सामुद्रिक यात्रा के अनेक भंभिटों और नाना प्रकार की विघ्न-बाधाओं की सहते और अनेक शत्रुश्रों को पददिलत करते हुए हनुमान्जी लङ्का में जा पहुँचे। लङ्का की शोभा को देखकर हनुमान्जी वड़े चिकत हुए। ईश्वर का स्मरण करके हनुमान्जी सीताजी के अन्वेषण के लिए लङ्का के भीतर पुम गये। वहाँ रावण के रिनवास में जाकर हनुमान्जी ने बहुत सी नारियाँ देखीं, परन्तु उनमें सीताजी का कहीं पता न लगा। उन्होंने छिपे छिपेही रावण के प्राय: सभी मिन्दर खोज डाले, पर जी लच्चण सीताजी के रामचन्द्रजी ने उनको बतला दिये थे वैसे शुभ लच्चण वहाँ किसी स्त्री में भी उनको दिखाई न दिये। अनेक स्थानों में अन्वेषण करने पर भी जब सीतादेवी का कहीं पता न चला, तब हनुमान्जी को बहुत दु:ख हुआ। वे मन में कहने लगे कि ''मैंने रावण के राजमिन्दर में अनेक रानियाँ देखीं, पर उनमें एक भी ऐसी नहीं है कि जिसे में जानकी समभू । जानकीजी का कोई लच्चण किसी स्त्री में नहीं मिलता। तो क्या पतित्रता सीताजी पति के विरह में परलोक को तो प्रयाण नहीं कर गई'?"

इसी प्रकार विलाप-परिताप करके हनुमान्जी के हृदय में नैराश्य बढ़ने लगा। वे निराश होकर मन में कहने लगे कि "क्या हमारी समुद्र-यात्रा का महाप्रयास व्यर्थ ही होगा ? यदि सीताजी का पता न मिला तो में किस मुँह से वहाँ लीट कर जाऊँगा ? यदि सीताजी का समाचार न मिला तो रामचन्द्रजी प्रियपत्नी के विरहाग्नि में अवश्य भस्म हो जायँगे। यदि रामचन्द्रजी न रहेंगे तो लच्मण और सुप्रीव भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे। तब मैं जीकर क्या करूँगा ? इससे तो मेरा लङ्का में ही आत्मघात करके मर जाना अच्छा।"

हनुमान्जी इस प्रकार विलाप करही रहे थे कि इतने में सामने उनकी एक गहन वन दिखाई दिया। उस उपवन का नाम अशोकवाटिका था। यद्यपि हनुमान्जी निराश हो चुके थे, तथापि अभी तक उन्होंने उद्योग

लङ्का समर्ग

घुस

त सी न्होंने

त्तग

वहाँ वेषण

न्जी

ाज-

जसे

नहीं

ता

श्य

ारी

ता

जी

श्य

भा

ता

ना

11

ग

शिथिल नहीं किया था। वे फिर सीताजी की खोज के लिए उस वन में पहुँचे। समय रात्रि का था। वे चलते चलते एक वृत्त पर जा चढ़े। वह वृत्त शीशम का था। उस वृत्त के घने पत्तों में छिपे छिपे हनुमान्जी ने देखा कि उसी वृत्त के नीचे एक खी बैठी थी। उसके चारों ग्रेगर कई रात्तिसयाँ उसकी रत्ता में बैठी थीं। वह खी बैठी हुई ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो ग्रपने प्रियतम खामी के विरह में व्यय हो। वह बैठी हुई बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ रही थी ग्रीर ग्रांखों से ग्रांसुग्रें। की ग्रावरल जलधारा वहा रही थी। उसका शरीर इतना कृश हो। गया था कि ग्रास्थिमात्र ग्रवशिष्ट था। उसके शरीर पर न ग्रामूषण थे, न सुन्दर वस्त्र। उसने केवल एक सारी ही पहन रक्ती थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो किसी प्यारे की चिन्ता में मग्न हो।

राचिसियों के बीच में घिरी हुई उस नारी को हनुमान्जी ने समभा कि हो न हो यही सीतादेवी हैं। सीताजी के विषय में रामचन्द्रजी ने उनको जो जो बाते लिखवा दी थीं वे सब बाते उनमें मिल गई। अब हनुमान्जी को निश्चय हो गया कि सीताजी यही हैं। सीताजी के रूप, शील श्रीर गम्भीर भाव को देखकर हनुमान्जी कहने लगे कि निःसन्देह सीताजी रामचन्द्रजी की ही धर्मपत्नी बनने के योग्य हैं। रामचन्द्रजी इनके प्रति श्रपना इतना श्रनुराग दिखाते हैं श्रीर ये भी स्थामी के प्रति ऐसी भिक्तमती हैं, यह सब उचितही है। ऐसा श्रपने स्वामी के प्रति ऐसी भिक्तमती हैं, यह सब उचितही है। ऐसा होनाही चाहिए। समान गुण-शील दम्पती में ऐसा श्रनुपम श्रनुराग होना ही चाहिए।

सीताजी की ऐसी दयनीय दशा का दर्शन करके दयाल हनुमान्जी का हृदय दयाई हो गया। उनके नेत्रों से बाष्पवारिधारा वह निकली। महावीर हनुमान्जी सारी रात उसी वृत्त पर चढ़े रहे। वे

सीताचरित।

वृत्त पर चढ़ेहीं चढ़े यह विचार करने लगे कि सीताजी से वातचीत किस प्रकार करनी चाहिए। इसी विचार ही विचार में प्राय: सारी रावि व्यतीत हो गई। जब थोड़ी सी रात्रि रोप रही तब हनुमान्जी के कानें में खियों के पादभूषणों का मधुर शब्द सुनाई दिया। उत्तरोत्तर वह शब्द उनके समीपही आता प्रतीत होता था। इतने में ही उन्होंने देखा कि राचसराज रावण अनेक रूपवती रमणियों के वीच में घिरा हुआ सीताजी के दर्शनार्थ आ रहा था। पापी रावण को दूर से ही देख कर सीताजी का हदय भय से काँपने लगा। वे सिकुड़ कर हदय पर हाथ रखकर और घटनों में सिर देकर बैठ गई। उनके नेत्रों से आँसुओं की वूँ दें टपकने लगीं। उन दिनों सीताजी के हदय में रावण की मृत्युकामना ही जागृत हो रही थी। जैसे जैसे दुष्ट रावण सीताजी के समीप आता जाता था वैसेही बैसे वे और अधिक रोती जाती थीं। रावण को समीप ही आया देखकर सीतादेवी के नेत्र क्रोध के मारे अग्नि की तरह बलने लगे। वे वेचारी असहाया की तरह चारें और देखने लगीं; परन्तु कहीं कोई सहायक न दिखाई दिया।

सीताजी के समीप पहुँच कर रावण ने नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाये, तरह तरह की बाते बनाई और बहुत से मीठे मीठे वचन कहे। और यह भी कहा कि "हे जानिक, तुम मुभ्को देखकर इतनी संकुचित क्यों हो गई ? मैं तुमसे प्रणय की भिचा माँगता हूँ। तुमको मेरा सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी इच्छा न देख कर मैं अभी तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं करता। हे देवि, तुम विश्वास रक्खो, मैं तुमको कभी धोखा न दूँगा। तुम मुभ्कसे बिलकुल न हरो। देखे तो, एक वेणी का धारण, धरातल पर शयन, उपवास और मिलनबस्र का धारण—क्या ये बातें तुम्हारे योग्य हैं ? मैं देखता हूँ कि तुम रात दिन रामचन्द्र के ही ध्यान में, उसी की चिन्ता में, मम्न रहती हो। तुम

चीत

रात्रि

कानों

वह

देखा

हुआ

देख

पर

ों से

विण

ाजी

गती

य को

गरां

भन

चन

तनी

को

भी

में

खो

ल

त

तुम

को ग्रव उसकी चिन्ता विलकुल न करनी चाहिए। ग्रव तुम राम से मन हटाकर मेरा स्मरण करो, मुक्तको भजो। तुम अपनी अज्ञानता को दूर करो । मेरे अन्तः पुर में एक से एक उत्तम रूपवती नारी विद्यमान है। दो चार नहीं सैकड़ों नारियाँ मेरे राजमहल में उपस्थित हैं । तुम मेरी वात मान कर उन सव रानियों में मुख्य रानी वन जाओ । मैंने आजतक जितना धनरत्न संचय किया है वह सब मैं तुमको ऋपण करता हूँ । यही नहीं, किन्तु मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ग्रपना सारा राज्य तुम्हारे पिता के ऋर्पण कर सकता हूँ। तुम मेरी भार्या वन जास्रो। तुम प्रसन्न होकर मुभको प्रहण करो। संसार भर में ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं जन्मा है जो किसी भी बात में मेरी समता कर सके। हे देवि, जिस राम का तुम ध्यान करती हो, जिस के स्मरण में तुम प्रतिदिन कृश होती जाती हो श्रीर जिसके वियोग में तुमने सभी सांसारिक सुखभोगों को छोड़ रक्खा है वह, धन में, ऐश्वर्य में, बल में, पराक्रम में श्रीर प्रतिष्ठा में भी मेरी समता कदापि नहीं कर सकता। इसलिए तुम मेरी वामाङ्गिनी बनकर इस धनरत्नपरि-पूर्ण लङ्कापुरी की ऋधीश्वरी बन जाओ।"।

दुरात्मा रावण की ऐसी दु:खदायिनी पापवाणी सुनकर सीता-देवी ऊँचे स्वर से रोने लगीं। वे एक तिनके की व्यवधान में रख उसकी ग्रीर लच्य करके कहने लगीं—"रे राचसराज, त् मेरी इच्छा मत कर। तू ग्रपनी स्त्री में ही ग्रनुरक्त रह। जैसे पापी पुरुष मुक्ति की नहीं प्राप्त कर सकता वैसेही तू भी मुक्तको नहीं पा सकता।" इतना कहते ही कहते सीतादेवी के हृदय में क्रोधाप्ति धधक उठा। वे रावण की ग्रीर से मुँह फेर कर कहने लगीं—"रे नीच, देख। में राजा दश-रथ के ज्येष्ठ पुत्र की धर्मपत्नी हूँ। मैं पित की सहधर्मिणी ग्रीर साध्वी हूँ। तू मुक्तको साधारण स्त्री मत समक्त। धर्म को कल्याणकारी

समभ कर तू भी उसका अनुष्ठान कर। तू लङ्केश्वर होकर ऐसा पापाचारी है, इससे प्रतीत होता है कि यहाँ कोई भी सज्जन धर्मात्मा नहीं है। क्या लङ्का में एक भी ऐसा धर्मशील मनुष्य नहीं है जो इस पापाचरण से तेरा उद्घार करे। श्रीर यदि होगा भी ते। मालूम होता है तू उनकी बात सुनता न होगा। जिस तरह सूर्य की प्रभा सूर्य से पृथक नहीं हो सकती इसी तरह मैं भी रामचन्द्रजी के अतिरिक्त और किसी का आश्रय न लूँगी। मैं अपने धर्म के सामने तेरे धन ग्रीर ऐश्वर्य को घूल के बराबर भी नहीं गिनती। यदि तू अपना और अपने राज्य का कुशल चाहता है तो मुभ्ते मेरे स्वामी के समीप पहुँचा दे। यदि तुम्मको अपने प्राण प्यारे लगते हों, यदि तू अपने वंश की रचा चाहता हो, तो मेरे स्वामी के चरण-शरण में प्राप्त होकर उनके साथ मित्रता का सम्पादन कर। यदि तू मुक्ते उनके समीप पहुँचादे ते। वस इसी में तेरा कल्याण है। नहीं तो तू ऋपने को काल के मुख में गया हुआ समभा। रामचन्द्रजी के सामने आने पर फिर तू किसी प्रकार भी नहीं बच सकता। देख, अभी कुछ दिन ठहर। तू जल्द ही यहाँ रामचन्द्रजी के महाधनुष की घार टंकार की सुनेगा। अभी कुछ दिन पश्चात् तू देखेगा कि रामचन्द्रजी के विषगर्भ वार्ण सनसनाते हुए लङ्का-पुरी में त्राकर तेरा विध्वंस कर डालेंगे। रे दुष्ट, जिस समय राम-चन्द्रजी क्रोध में भर कर तेरे ऊपर वाण चलावेंगे उस समय चाहे तू कैलास पर जाना, चाहे पाताल में घुस जाना, पर कहीं भी तेरी रचा न होगी। तू उनके हाथ से अवश्य मारा जायगा।"

सीताजी के रोषपूर्ण वचनों को सुन कर पापी रावण की बहुत क्रोध आया। परन्तु वह ऐसा काममोहित था कि उसका क्रोध चण मात्र भी त ठहर सका। सीताजी ने उसको इतना फटकारा, इतना लिज्जित किया, परन्तु उस निर्लेज को तिनक भी लिज्जा न आई। किसी ने ठीकही कहा है कि

"कामातुराणां न भयं न लज्जा"

कामातुर को न किसी का भय होता है ग्रीर न किसी की लजा होती है। वह फिर कहने लगा कि "देवि, यद्यपि तुम्हारे वाक्यवाण मेरे कलेजे में तीर की तरह श्राकर लगते हैं, तथापि मेरा चित्त तुममें इतना श्रिधक श्रासक्त हो रहा है कि तुम्हारे रोषपूर्ण कथन की मैं कुछ भी पर्वा नहीं करता। मैं तुम्हारा श्रादर करता हूँ, पर तुम मेरा बार बार निरादर ही करती जाती हो। यद्यपि तुम्हारे काम इस योग्य हैं कि तुम मार डाली जाश्रो, परन्तु क्या कहूँ, मेरा मन ऐसा करने की उद्यत नहीं होता।"

रावण के कह चुकने पर उसकी स्त्रियों के सामने ही सीताजी ने उसका भारी तिरस्कार किया। रावण ने क्रोध में भर कर फिर कहा कि ''देखो, मैंने तुमको एक वर्ष की अवधि दी थी। उसमें अब केवल दो महीने का समय शेष है। इन दो महीनों के भीतर यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ण न करोगी तो स्मरण रखना, मेरे रसोइये तुम्हारे शरीर को काट काट कर मेरे प्रात:कालीन भोजन में पका डालेंगे।"

जानकीजी बड़ी निडर थीं। वें रावण की गीदड़-भभिकयों से कुछ भी न डरीं, तिनक भी विचिलत न हुईं; उलटा वे ग्रीर निर्भयता से उसी को फटकारने लगीं। ग्रवकी बार उन्होंने उसको ऐसा फटकारा कि उसको वहाँ ठहरना भारी बन गया। रावण ने क्रोध में उन्मत्त होकर सीताजी के मारने के लिए तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। वह दुष्ट कामान्ध रावण सीताजी पर प्रहार करना ही चाहता था कि इतने में उसकी किसी स्त्री ने ग्राकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्त्री का नाम धान्यमालिनी था। उसने ग्रपने मधुर तथा प्रभावशाली वाक्यों से रावण को स्त्रीहत्यारूप घोर पाप कर्म करने से बचा दिया। सच पृछिए तो उस समय धान्यमालिनी ने बहुत बड़े

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

ऐसा मीत्मा इस

। इस होता र्य से श्रीर

ग्रीर ग्रपने दे।

रत्ता साथ वस

गया कार यहाँ

दिन ड्वा-ाम-

हे तू तेरी

होध ने न त्नु साहस श्रीर धर्म का काम किया। ऐसी ही स्त्रियाँ धन्य हैं जो श्रपनी विद्या, बुद्धि श्रीर युक्ति से श्रपने पति को श्रधर्ममार्ग से हटा कर सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न करती हैं।

धान्यमालिनी के समभाने से रावण सीताजी के मारने से विख हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। उस समय रावण की हतना अधिक क्रोध आ रहा था कि यदि धान्यमालिनी उसको न रोकती, न समभाती तो वह दुष्ट बेचारी सीतादेवी का सिर धड़ से अलग कर ही डालता। धान्यमालिनी आदि स्त्रियाँ उस समय रावण को वहाँ से अलग हटा कर ले गईं। रावण के चले जाने पर भी सीताजी को सुखचैन न मिला। उसके चले जाने पर राच्चसियाँ उनको बहुत सताने लगीं। उन दुष्टाओं ने भी जानकीजी को बहुत समभाया, डराया, धमकाया और प्रलोभन दिया, परन्तु धर्मतत्परा सीतादेवी ने उनकी एक न सुनी। उन राच्चसियों के सामने भी सीताजी ने रावण को ख़ुब सुनाईं और उसका ख़ुब तिरस्कार किया। सीताजी अपने धर्म की रचा में ऐसी दढ़ थीं कि उनको किसी बात का भय न था। उन्होंने उन राच्चसियों को भी ख़ुब आड़े हाथों लिया। कई राच्चसियाँ कुद्ध होकर रावण के पास उनकी युराई करने चली गईं और कई एक वहीं उनकी रच्चा में रहीं।

तदनन्तर सीतादेवी शोक में व्याकुल होकर रुदन करने लगी। वे शीशम की एक पुष्पित शाखा को पकड़ कर खड़ी हो गई और अपनी दुईशा की चिन्ता करने लगीं। वे कहने लगीं—"हाय! अब केवल दो मास का समय शेष है। दो महीने के अपनन्तर दुष्ट रावण मुक्तको अवश्य मरवा डालेगा। हाय! पापी रावण मुक्तको नाना प्रकार के भय दिखलाता है, कुवाच्य कहता है। मेरा जीवन महाकप्टमय ही रहा है। क्या कीशल्यानन्दन को अभी तक मेरी सुध नहीं मिली? या

प्रपनी

कर

विरत

ए को

हती.

रलगः

वहाँ

को

ताने

या,

नकी

खूब

की

IT !

याँ

पार

市上

गर

पव

U

TT

हो

या

उन्होंने मुभ्को अपने हृदयराज्य से बहिभू त तो नहीं कर दिया ? बस ग्रव मेरे उद्धार की कोई त्र्याशा नहीं। हाय ! मैं महावली पुरुषसिंह की धर्मपत्नी होकर इतना छेश उठा रही हूँ ! मैं खामी के एक मात्र दर्शन की लालसा से ही अब तक दु:ख भाग कर जीती रही; परन्तु अब वह ब्राशा सर्वथा दूर होगई। मालूम होता है, अब मेरा अन्तकाल समीप ग्रागया। ग्रब मैं जीवित रहना नहीं चाहती। जब प्राणाधर के मिलने की कोई आशा नहीं तब मेरे जीवन से लाभ ही क्या। अमूल्य सतीत्वरत्न नष्ट होने से तो मृत्यु सौ गुनी अच्छी है। राचस के हाथ से मरने से तो त्रात्महत्या करके मरना कहीं ग्रच्छा है। यद्यपि त्रात्महत्या करना घार पाप-कर्म है तथापि सतीत्व नष्ट होने से तो आत्महत्या ही श्रेयस्कर है। बस, अब मैं अवश्य आत्मघात करूँगी। इस समय मुम्मको इन छेशों का तनिक भी दुःख नहीं, यदि मुम्ने कुछ दुःख है तो यही कि मरते समय एक बार भी स्वामी के चरणयुगल का दर्शन न हुआ। जिनके लिए मैं इतने कष्ट सह कर भी प्राण्धारण करती रही, हाय ! त्राज मरण-समय में उनका एक बार भी दर्शन मैं नहीं कर सकी ! हा नाथ ! त्र्राप कहाँ हैं ? इस समय त्र्रापकी प्राणिप्रया इस संसार को छोड़ कर परलोक को जा रही है। हे विधात: ! मैंने इतने पाप किये हैं कि जो मृत्युसमय भी मैं अपने खामी के चरणों का दर्शन न कर सकी। हाय! मेरे समान संसार में ग्रीर कोई हतभागिनी नहीं । मेरा प्रारव्ध बड़ा ही मन्द है ।"

सीताजी इसी प्रकार रो रो कर विलाप करती हुई आत्महत्या का विचार करने लगीं। उन्होंने बहुत कुछ सोचा, परन्तु आत्महत्या करने का कोई सहज उपाय उनको न दिखाई दिया। मृत्यु का कोई साधन न पाकर सीताजी मन में कहने लगीं—"हाय! मेरी मृत्यु के लिए यहाँ रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता!" परन्तु थोड़ी ही देर में उनका मन प्रसन्न हो गया। उनको याद ग्रागया ग्रीर वे कहने लगीं कि ''क्या हुग्रा, यदि मुक्तको तिनक सी रस्सी भी नहीं मिलती तो कुछ हर्ज नहीं। यह पीठ पर पड़ी हुई वेणी ही इस समय फाँसी का काम देगी। मैंने पातिन्नत धर्म की रचार्थ ही एक वेणी धारण की थी। इसलिए यही ग्रव मेरे धर्म की रचा करेगी। वस, ग्रव इसी वेणी के द्वारा मैं ग्रपने प्राण-विसर्जन करके धर्म की रचा करूँगी।" यही सोच कर सीतादेवी शीशम की एक शाखा को पकड़ कर शोक में विह्वल हो रामचन्द्रजी, लच्मणजी तथा ग्रन्यान्य ग्रात्मीय जनों का स्मरण करके ग्रात्महत्या करने का सुग्रवसर देखने लगीं।

जिस शीशम के वृत्त की शाखा की पकड़ कर सीतादेवी म्रात्म-हत्या करने का सुयोग देख रही थीं उसी वृत्त पर महावीर हनुमान्जी छिपे हुए बैठे थे। उन्होंने छिपे ही छिपे रावण का स्राना स्रीर सीताजी का विलाप तथा मरने की तैयारी करने का सारा वृत्तान्त ग्रपनी श्रांखों देख लिया। सीताजी को श्रात्महत्या करने पर उद्यत देख कर उनके मन में भारी चिन्ता उत्पन्न हुई। उन्होंने मन में कहा कि यदि सीताजी त्रात्मप्राणिवसर्जन कर लेंगी तो मेरा समुद्र के पार इतनी दूर यहाँ ग्राना सब व्यर्थ हो जायगा। ग्रब जल्द ही इनसे वार्तालाप करना चाहिए। परन्तु हनुमान्जी के मन में एक ग्रीर चिन्ता उठ खड़ी हुई। वे सोचने लगे कि यदि सीतादेवी मुभको भी रावण का ही दूत समभ वैठें श्रीर मुभस्से कुछ भी बात-चीत न करें तो भी श्रच्छा बात नहीं है। बहुत देर सोचिवचार करने के पश्चात् हनुमान्जी ने सीताजी के साथ संस्कृत-भाषा में बात-चीत करना निश्चित किया। यही विचार कर हनुमान्जी सीताजी के समीप की शाखा पर उतर श्राये। उन्होंने सीताजी श्रीर रामचन्द्रजी की सब पुरानी कथा कह सुनाई। श्रीर, यह भी कह दिया कि ''जब रावण सीताजी की हर

लाया था तब रामचन्द्रजी उनकी ढूँढ़ते फिरते थे। इसी तरह फिरते फिरते सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता होगई। उन्होंने बाली को एकही बाए से मार कर सुग्रीव को किष्किन्धा का राजा बना दिया। उन्हीं, तथा राजा सुग्रीव, की त्राज्ञा से हम सीताजी के ढूँढ़ने के लिए यहाँ ग्राये हैं। बड़े ग्रानन्द की बात है कि जो हमने लंका में सीताजी को जीती जागती पाया।"

यात्महत्या करने के लिए तैयार खड़ी हुई सीताजी एकदम राम-चन्द्रजी का यह समाचार सुन कर चैंक पड़ीं। उन्होंने ऊपर को मुँह उठा कर देखा तो सामने की शाखा पर हनुमान्जी को बैठे पाया। उनको देखते ही वे संकुचित हो गईं। वे, मन में यह सोच कर, कि कहीं यह दुष्ट रावण का ही भेजा हुन्या कोई राचस न हो, बहुत भयभीत हुईं। जब हनुमान्जी ने सीताजी को भयभीत देखा श्रीर यह समभा कि इन्होंने रावण के डर से मेरी श्रीर से मुँह फेर लिया, तब वे उस शाखा से नीचे उतर श्राये। उन्होंने उतर कर सीताजी के चरणों में प्रणाम किया श्रीर कहा कि माताजी! श्राप मेरे विषय में कुछ सन्देह न करें। मैं राजा सुप्रीव श्रीर महावीर रामचन्द्रजी का दूत हूँ श्रीर उन्हीं की श्राज्ञा से श्रापके हूँ ढ़ने के लिए यहाँ श्राया हूँ।

इसी प्रकार सीताजी के हृदय में विश्वास उत्पन्न कराने के लिए हिनुमान्जी ने सीताहरण से लेकर अपने समुद्र-लङ्घन तक का सारा शृत्तान्त व्यारेवार सुना दिया। यही नहीं, िकन्तु उन्होंने रामचन्द्रजी और लच्मणजी के शारीरिक चिह्न और आकार-प्रकार सभी बतला दिये। तब इतना कहने पर बहुत देर पश्चात् सीताजी को विश्वास आयो। रामचन्द्रजी और लच्मणजी के कुशलसमाचार सुन कर सीताजी के हृदय में जितना आनन्द हुआ वह वर्णन नहीं िकया जा सीताजी के हृदय में जितना आनन्द हुआ वह वर्णन कर सकते हैं कि सकता। प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपने मन में स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि

श्रीर नहीं समय

वेणी बस,

रत्ता

मकड़ सीय

ात्म-न्जी गजी

पनी कर कि

तनी ताप प्रड़ी

ही हा ने

तर

でで

सीताचरित।

ऐसी दशा में प्रियतम के कुशलसमाचार मिलने पर कितना आनन्द प्राप्त होता है।

तदनन्तर सीतादेवी ने अपने स्वामी और देवर के विषय में हनुमान्जी से बहुत सी बातें पूछीं। कुशल-चेम पूछने के पश्चात उन्होंने अपने छेशों की हृदयविदारक आत्मकहानी सुना कर कहा कि ''मेरे खामीजी ने इतने दिन तक मेरी सुध क्यों नहीं ली ? अब मेरी मृत्यु में केवल दो मास का समय शेष है। यदि दो मास के भीतर मैं अपने स्वामी के पास न पहुँच सकी तो अविध के समाप्त होते ही अवश्य मैं जीवित न रह सकूँगी।" इस प्रकार कहते कहते सीताजी के नेत्रों से त्राँसुत्रों की भड़ी लग गई। सीताजी को बहुत विकल देख कर हनुमान्जी ने उनको समभाया श्रीर कह दिया कि श्रीरामचन्द्रजी सुप्रीव की सहायता से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वे त्र्यापका समा-चार पाते ही यहाँ त्राकर रावण को मार कर त्र्यापको ले जायँगे। तदनन्तर हनुमानजी ने रामचन्द्रजी की दी हुई एक सुवर्ण की ग्रँगूठी सीताजी को दी श्रीर कहा कि यह श्राभूषण उन्होंने श्रापके विश्वास के लिए दिया है। ग्रॅंगूठी पर 'राम' नाम खुदा हुग्रा था। उसे पहचान कर सीताजी को अपार हर्ष हुआ। वे वार वार उस अँगूठी को देखने लगीं।

सीताजी को भारी दु:ख में देख कर हनुमान्जी ने उनको अपनी पीठ पर चढ़ा कर ले जाने की इच्छा प्रकट की। परन्तु हनुमान्जी के इस प्रस्ताव से सीतादेवी सहमत न हुई'। सहमत न होने के कई कारण थे। पहले तो यह कि वे भीरुस्वभावा थीं। उन्हें डर था कि कहीं समुद्र की लंबी यात्रा में पीठ से नीचे खिसक कर समुद्र में न जागिहाँ। दूसरे यह कि कदाचित उनका ले जाना देख कर राचस लोग हनुमान्जी का पीछा करें और मार्ग में ही युद्ध ठन जाय ते। बड़ी गड़बड़

होगी। उस समय हनुमान्जी राचसों से युद्ध करेंगे या उन्हें सँभा-लेंगे। यदि उस युद्ध में राचसों की जीत हुई श्रीर वे फिर दुष्टों के फंदे में फॅस गई' तो भारी अनर्थ हो जायगा। तीसरे सब से बड़ी बात यह थी कि सीताजी पतिव्रता नारी थीं। वे परपुरुष के शरीर का स्पर्श करना अनुचित समक्तती थीं। यहाँ कोई यह शङ्का कर सकता है कि <mark>जब रावण उनको हर लाया घा तब भी तो उसके शरीर का स्पर्श हुच्रा</mark> था। तब पतिञ्रत धर्म की यह छूतछात कहाँ गई थी ? इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि उस समय सीताजी परवश थीं, उस समय उनका क्या वश चल सकता था। स्रापत्काल में सभी धर्म-मर्यादायें शिथिल पड़ जाती हैं। इनके अतिरिक्त एक चौथा कारण और भी था। वह भी वड़ा त्र्यावश्यक था । वह यह कि यदि हनुमान्जी ही सीताजी को ले जाकर रामचंद्रजी को सौंप देते तो एक तो रावण को कुछ दण्ड न मिलता श्रीर दूसरे इसमें रामचंद्रजी की शूरवीरता क्या प्रकट होती। सदा के लिए लोग यही कहा करते कि इनसे अपनी स्त्री भी न छुड़ाई गई। सब लोग उन्हें कायर ही समभते। इस प्रकार जब सीताजी ने अपनी असम्मति के कई कारण बतलाये तब हनुमान्जी ने उनके धार्मिक भाव की शुद्धता श्रीर दूरदर्शिता की सोच कर उनकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने मन में कहा—''हे सीते, स्राप को धन्य है। सचमुच स्राप ही रामचन्द्रजी की धर्मपत्नी बनने के योग्य हैं।''

तदनन्तर सीतादेवी को बहुत कुछ समभाने के पश्चात् हनुमान्जी ने रामचन्द्रजी के समीप जाने की इच्छा प्रकट करके उनसे बिदा माँगी । उन्होंने रामचन्द्रजी के विश्वास के लिए उनसे भी कुछ स्मारक-चिन्ह माँगा । सीताजी ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी विदा दी ग्रीर अपने अंग से उतार कर एक चूड़ामणि दे कर कहा कि ''इसको देख कर वे मुभको, मेरे पिता को और राजा दशरथ को अवश्य

नन्द

य में श्चात्

ि कि मेरी

पने वश्य

नेत्रों कर

द्रजी मा-

गे। गूठी

न के बान

खने

ानी के

कई हीं

जी

बड़

सीताचरित।

याद करेंगे।" उस चूड़ामिण को ले और विदा प्रहण कर हनुमान जी ने सीताजी को वार वार प्रणाम कर के वहाँ से प्रस्थान किया।

सीताजी से बिदा हो ग्रीर चूड़ामिए लेकर हनुमान्जी ने सोचा कि यहाँ इतनी दूर सीताजी को तो देख लिया, परन्तु अभी तक रावण के बल का पूरा परिचय नहीं मिला। यह सोच कर हनुमानजी किसी प्रकार रावण के वल का परिचय प्राप्त करने का विचार करने लगे। कुछ देर सोचिवचार करने के पश्चात् उन्होंने रावण की पुष्प-वाटिका का विध्वंस करना त्रारम्भ कर दिया। हनुमान्जी महाबली तो ये ही, वे निर्भय हो कर उपवन का विध्वंस करने लगे। वाटिका को विध्वस्त देख कर रखवालों ने उन्हें रोका, परन्तु हनुमान्जी ने उन को भी ख़ूब पीटा। रखवाले दौड़ कर रावण के पास गये। रावण ने अपनी प्रियवाटिका की दुर्गति का समाचार सुनकर हनुमान्जी के पकड़ने को कई शूरवीर भेजे। परन्तु हनुमान्जी ने उनकी वहीं मार गिराया। रावण ने फिर कुछ शूरवीर भेजे। हनुमान्जी ने फिर उनको भी यमालय को भेज दिया। तदनन्तर क्रद्ध होकर रावण ने कुमार अन्त को भैजा श्रीर उसके साथ बहुत सी सेना भी उसकी रहा के लिए भेजी। कुमार श्रच सेना को लेकर हनुमान्जी के समीप पहुँ च। हनुमान्जी भी उसको देख कर निडर होकर गर्जने लगे। बड़ा घोर युद्ध हुआ। थोड़ी सी ही देर में महाबली हनुमान जी ने अन्त की सारी सेना मार गिराई श्रीर अन्त में अच को भी वहीं ठंडा कर दिया। अच के मरने का समाचार सुनकर रावण को वड़ा दु:ख हुआ और इतना क्रोध त्राया कि उसके नेत्र त्रिग्न के समान जलने लगे। ग्रब की वार उसने श्रपने पुत्र मेघनाद को बुला कर उसको हनुमान्जी के पकड़ लाने की त्राज्ञा दी। मेघनाद बड़ा बलवान था। वह पिता की त्र्याज्ञा को सुनकर शस्त्र-त्रस्त्र लेकर हनुमान्जी के पकड़ने की चल

र जी

ोचा

तक

गुजी

त्रने

ष्प-

बली

का

उन

ा ने

के

मार

भर

ने

त्ता

II

ोार

ारी

TI

ोर

की

के

की

1

दिया। उसने जाते ही हनुमान्जी को ब्रह्मपाश में फाँस लिया। यद्यपि हनुमान्जी उस फाँसी से निकल कर बच संकते थे तथापि उन्होंने रावण के दर्बार के देखने की इच्छा से उससे निकलने की इच्छा या उद्योग कुछ न किया। वे उसमें फँस गये। महावली मेघनाद उनको रावण के समीप ले चला। मार्ग में राचसों ने बँधे हुए हनुमान्जी को बहुत मारा-पीटा। परन्तु अपने स्वामी के काम बनाने के लिए वे राचसों की मार को हर्षपूर्वक सहते रहे।

इस प्रकार जब हनुमान्जी रावण के दर्बार में पहुँचे तब उनको देख कर पहले तो रावण ने उनके मारने की ग्राज्ञा दी, परन्तु फिर ग्रपने भाई विभीषण के समभाने से मारने की ग्राज्ञा बंद कर दी। रावण के साथ वात चीत करके हनुमान्जी ने उसकी बहुत सी बातें मालूम कर लीं। शत्रु के सब भेदों को जान कर हनुमान्जी फिर एक वार सीता जी के दर्शन करने के लिए ग्रशोकवाटिका में पहुँचे। फिर सीताजी का दर्शन करके उन्होंने वहां से प्रस्थान किया।

समुद्र के उत्तरी तट पर बैठे हुए अङ्गद आदि ने दूर से ही हतु-मान्जी की गर्जना सुनी। सुन कर उनकी वाणी को पहचानते ही सब लोग आनन्द से हाथों उछलने लगे। इतने ही में हतुमान्जी उनसे आ मिले।

हनुमान्जी के मुख से सीताजी का आनन्द-समाचार सुन कर सबको असीम आनन्द हुआ। वहाँ से हनुमान्जी की आगे करके सब लोग रामचन्द्रजी के समीप जा पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही बुद्धिमान् हनुमान्जी ने सीताजी के कुशल-समाचार और समुद्र-यात्रा से लेकर लङ्कादाह तक का समस्त बृत्तान्त रामचन्द्रजी की सुना दिया।

हनुमान्जी के मुँह से सीतादेवी की दीनदशा, पितपरायणता, श्रीर श्रात्महत्या का उद्योग तथा रावण की दुष्टता श्रादि का वृत्तान्त सुन कर रामचन्द्रजी को बहुत दुःख हुआ। सीताजी की दी हुई चूड़ामिए को पहचान कर रामचन्द्रजी के नेत्रों से अश्रुजलधारा वह निकली।

वस, इधर सीता का समाचार मिलने तक की देर थी। राम-चन्द्रजी ने तुरंत लंका पर चढ़ाई करने के लिए आज्ञा देदी। फिर क्या देर थी। बात की बात में युद्धयात्रा की तैयारी होने लगी। किष्कि-न्धापुरी के राजा ने अपनी समस्त सेना को लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा प्रदान कर दी। सब सेनापित अपनी अपनी सेना को लेकर दिच्छा दिशा को चल पड़े।

जब रामचन्द्रजी सेना को लेकर समुद्र के तट पर जा पहुँचे तब उनको समुद्र के पार जाने की बड़ी चिन्ता हुई। वे पार जाने का उपाय सोचने लगे।

उधर जब लंका में रावण को इनकी सेना के त्र्याने का समाचार मिला तब वह बड़ा घवराया। वह तुरंत सब सभासदों को वुला कर मन्त्रण करने लगा कि त्रव क्या करना चाहिए। राजा की हाँ में हाँ मिलानेवाले लोग बहुत होते ही हैं। रावण के दर्बार में भी ऐसे लोगों की कमी न थी। एक विभीषण को छोड़ कर शेष सारे सभासद् रावण की हाँ में हाँ मिला कर चुप हो गये।

धर्मात्मा मनुष्य कभी चुप नहीं रह सकता। वह असत्य और अधर्म को कभी अपनी आँखों नहीं देख सकता। भरी सभा में विभीषण ने रावण से कहा—"भाईजी, आप रामचन्द्रजी के साथ युद्ध न करें। उनके साथ वैर लगाने में आपका भला न होगा। यदि आप अपना और अपने राज्य का कुशल चाहते हैं तो आप मेरा कहा मानें। पितिव्रता सीतादेवी उनको सींप दें और अपने अपराध के लिए उनसे चमा मांगें। मुक्ते आशा है कि ऐसा करने पर दयालु रामचन्द्रजी आपको अवश्य चमाप्रदान कर देंगे।"

#### पाँचवाँ काण्ड

१३१

"विनाशकाले विपरीतवुद्धिः" के अनुसार रावण काल के वश में या। यही कारण था कि उसने अपने छोटे भाई के अमृतमय उपदेश को सुना अनसुना करके बहुत बुरा माना। यहाँ तक कि उस दुष्ट ने भरी सभा में विभीषण को लात मार कर वहाँ से निकाल दिया। विभीषण भी उस तिरस्कार को सहन न कर लंका को छोड़ कर रामचन्द्रजी के पास समुद्र के उत्तरी तट पर आगया। रामचन्द्रजी ने विभीषण का भाव शुद्ध समभ कर उसके साथ मित्रता करली। विभीषण ने रावण का बहुत सा गुप्त भेद रामचन्द्रजी को बता दिया।

मणि

ती ।

ाम-

फिर

ष्क-

की

कर

तव

का

गार गा। हाँ गों

नद्

ोर ती-

न

से

अन्त में बड़े प्रयत्न से नल और नील ने समुद्र का पुल बाँधा।
पुल बँध जाने पर सारी सेना समुद्र को पार कर गई। समुद्र के पार
ही लंका की सीमा थी। रामचन्द्रजी की सेना ने जाते ही लंका के
सब द्वार रोक लिये।



# छठा कागड

रावगा-वध,सीता-परीक्षा, भरतमिलाप और राजतिलक

रामचन्द्रजी की सेना श्रीर रावण की सेना में परस्पर युद्ध श्रारम्भ करने से पहले हम सीताजी के विषय में देा एक वातें कहना बहुत श्रावश्यक समभते हैं।

जवसे सीताजी लंका में आई हैं तब से, हनुमान्जी से मिलने तक, सीताजी के विषय में जितनी बातें लिखी गई हैं, उनका जितना वर्णन किया गया है, वह सब ऐसा ही है कि जिसको सुन कर हमारे सदय पाठक-पाठिका-गण बहुत दु:खित हुए होंगे। अब हम अपने पाठक-पाठिका-गण को दो एक बातें ऐसी सुनाते हैं कि जिसको सुन कर उनका वह शोक बहुत नहीं तो कुछ कम अवश्य हो जायगा। सुनिए।

यह ईश्वरीय नियम है कि सब मनुष्यों की प्रकृति समान नहीं होती। न सब मनुष्य कूरही होते हैं श्रीर न सब दयालु ही। इसी लिए लंका में भी सब लोग कूर, पापी श्रीर हिंसक ही नहीं थे, वहाँ कुछ लोग धर्मात्मा, दयालु श्रीर सज्जन भी थे। यद्यपि श्रसंख्य नराधम राचसों के सामने दो चार धर्मात्मा सज्जनों की कोई गिनती नहीं, तथापि धर्मात्मा श्रीर न्यायशील मनुष्यों से लंकापुरी सर्वथा रिक न थी।

यद्यपि लंकापुरी की अशोकवाटिका में भी रह कर सीताजी की पापी रावण के द्वारा अपार छेश पहुँचता था तथापि उनकी दे। चार लंकानिवासी भद्र स्त्री-पुरुषों से दु:खिनी सीतादेवी को समय समय पर बहुत कुछ सहायता मिलती रहती थी। जब कभी सीतादेवी पित

के वियोग में अधिक व्याकुल होकर रोतीं और विलाप करती थीं तब विजटा और सरमा नाम की दो राचिसियाँ उनकी धैर्य्य धारण करा कर बहुत समस्ताया करती थीं। सीतादेवी के पावन चिरत्र का प्रभाव उनके हृदय पर ऐसा पड़ गया था कि वे भीतर से सीतादेवी की सची दासी बन गई थीं। यद्यपि वह रावण के भय से ऊपर के मन से सीताजी को उराया धमकाया भी करती थीं तथापि एकान्त में मिल कर वे सीताजी से अपने अपराध की चमा माँग लिया करती थीं। विजटा और सरमा दोनों ही रावण की ओर से सीताजी की रचा में नियुक्त थीं। सरमा रावण के सब भेद सीताजी को सुना दिया करती थीं।

जब कभी रावण श्रपनी सभा में सीताजी के विषय में कुछ चर्चा छेड़ा करता था तब उसका छोटा भाई विभीषण सीताजी का पच लेकर श्रपने भाई को बहुत फटकारा करता था। विभीषण ने ते। सीताजी के पच का समर्थन करके इतना कष्ट उठाया कि उसे घर से निकल जाना पड़ा।

विभीषण की कन्या कला भी समयानुसार सीताजी की समभा बुभा कर उनकी ढाढ़स बँधाती रहती थी। रावण के मामा का नाम माल्यवान था। वह भी वहीं रहा करता था। उसने भी कई बार रावण की समभाया था और कहा था कि लड़ाई ठानना ठीक नहीं है, रामचन्द्रजी की सीता सींप देनी चाहिए।

रामचन्द्रजी की बड़ी भारी सेना के ब्राने श्रीर उसके द्वारा लंका के घेरे जाने का समाचार सुन कर रावण की प्रधान रानी मन्दोदरी ने भी श्रपने पित को बहुत समकाया। उसने भी श्रपने पित से कहा कि 'स्वामिन, श्राप रामचन्द्रजी से युद्ध श्रारम्भ न कीजिए। सन्धि करके उनको सीता सेंप दीजिए।"

१३

त्तक र युद्ध

कहना

मिलने जेतना हमारे

ग्रपने सुन निए।

नहीं इसी वहाँ

ाधम नहीं; रिक

को चार

मय पति

# सीताचरित।

"विनाशकाले विपरीतवुद्धिः" इस वचन के अनुसार आसन्नमृत्यु रावण ने किसी की बात न मानी। यद्यपि रामचन्द्रजी के महाबल को देख-सुन कर रावण के मन में सन्देह उत्पन्न हुआ था तथापि मूर्ख कुमन्त्रियों से प्रोत्साहित होकर वह रामचन्द्रजी के साथ युद्ध करने के लिए तैयारी करने लगा।

महाबली होने पर भी रावण, विना ही युद्ध किये, सीतादेवी की अपने अधीन करना चाहता था। उसने सोचा कि यदि किसी प्रकार रामचन्द्रजी को सीताजी के मरने का विश्वास दिला दिया जाय ते सम्भव है, वे प्राणिप्रया के परलोकगमन का समाचार सुन कर आप भी प्राण त्याग दें या कहीं अन्यत्र चले जायँ। अथवा सीताजी को ही रामचन्द्रजी के मरने का विश्वास दिलाया जाय तो भी सम्भव है, वे पित के विद्यमान न रहने पर मुभको स्वीकार करलें। क्योंकि रावण को यह पूरा विश्वास था कि भारी से भारी सांसारिक प्रलोभन भन भी सीताजी को अपने धर्म से विचलित नहीं कर सकता। यही सोच कर दुष्ट रावण ने अन्त में माया-जाल फैलाने का उद्योग किया।

रावण के यहाँ एक राक्तस रहता था। उसका नाम था विद्युजिहा। वह वड़ा मायावी था। रावण ने उसकी आज्ञा दी कि तुम ऐसा मुण्ड बना कर लाओ जो ठीक रामचन्द्रजी के मुख से मिलता हो। वहाँ क्या देर थी। विद्युजिह्न ने जाकर पहले तो रामचन्द्रजी के मुख की आकृति को अच्छी तरह देखा और फिर देख कर एक वैसा ही मुण्ड तैयार कर दिया। उस रुधिराक्त बनावटी मुण्ड को लेकर रावण गर्जता हुआ अशोकवाटिका में सीताजी के समीप गया और वहाँ पहुँच कर उसने वह मुण्ड सीताजी को दिखा कर कहा कि ''जानिक, देखो, जिसके ध्यान में तुमने अपनी यह दुईशा कर डाली और जिसके मिलने की आशा में तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, यह वहीं

तुम्हारा पित त्र्याज मैंने मार डाला। देखां, यह उन्हीं का मुण्ड है न १ क्या तुम अब भी मेरे अधीन न होगी ?"

यद्यपि वह मुण्ड सर्वथा बनावटी था; सीताजी के लिए कोई डर की बात नहीं थी; तथापि विद्युजिह की क्रियाकुशलता का वह एक ऐसा उत्कृष्ट निदर्शन था कि महाकुद्धिमती सीतादेवी भी उसकी सचा मान वैठीं। महामतिमती सती सीताजी भी राचसी मायाजाल को देखकर मोहित होगई। वे उस मुण्ड को अपने खांमी का ही मुण्ड समभ्क कर हाहाकार करके रोदन करने लगीं। उन्होंने राम-चन्द्रजी के लिए हृदयविदारक विलाप करके रावण से कहाः—''रावण, तुम मुभ्कको ले जाकर मेरे खामी के शरीर पर डाल दे और फिर तुरन्त ही मुभ्के मार डालो। तुम भर्ता और पत्नी को एकत्र कर दे। मैं उन्हों के साथ परलोक को जाऊँगी। अब मैं चण भर भी जीवित रहना नहीं चाहती।''

इस प्रकार सीताजी के कहतेही कहते रावण तो किसी काम से अपने राजदर्बार की चला गया उधर सरमा ने आकर रावण की सारी माया की पोल खोल कर सीताजी के सामने रखदी। सरमा ने समका दिया कि ''यह सब मायाजाल है, छल है; इसमें सत्य का लेश भी नहीं है। तुम किसी बात की चिन्ता मत करे। '' इतने में ही रामचन्द्रजी की सेना में इतना आनन्दकोलाहल मचा कि उससे सारी लड्डा गूँज उठी। तब सीताजी को भी निश्चय हो गया कि निःसन्देह यह मायावी राचस की बनावटी लीला थी। यह जानकर सीतादेवी ने सरमा की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ''बहन, मैं तुम्हारे इन उपकारों के लिए बड़ी कृतज्ञ हूँ। न मालूम परमात्मा वह शुभ दिन कब दिखावें में कि जब इस दुष्ट रावण के फंदे से छुटकर मैं तुम्हारी इन अहैतुकी कृपाओं का बदला चुकाऊँगी।''

हत्यु को पूर्व

रूव रने

को तार तो गाप

को है,

ही. हो।

गड हाँ की

ाण हाँ क

ग्ड

के ही

258

कि उससे कीचड सी हो गई।

# सीताचरित।

तदनन्तर रामचन्द्रजी श्रीर रावण की सेना में घोर युद्ध श्रारम्भ हो गया। राजा सुश्रीव के महावीर सैनिक जी तोड़ युद्ध करने लगे। उन्होंने रावण के कितने ही वीर सैनिक रणचे त्र में पछाड़ डाले। ऐसा घमासान युद्ध हुश्रा कि दोनों श्रीर के सहस्रों वीर मर कर वीरगित को श्राप्त हो गये। वहाँ की भूमि रुधिर से लाल हो गई। इतना रुधिर गिरा

एक दिन की बात सुनिए। जब युद्ध में बहुत से राचस मारे गये तब रावण ने अपने पत्र इन्द्रजित को युद्ध के लिए भेजा। वह बड़ा बलवान् था। वह मेघ की तरह गर्जता हुआ युद्ध-चेत्र में पहुँच कर रामचन्द्रजी श्रीर लद्मणजी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। वहाँ क्या देर थी। दोनों भाई अपनी सेना को लेकर युद्ध करने लगे। मेघ-नाद ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। जब वह बहुत देर तक युद्ध करता करता थक गया तब वह रामचन्द्रजी श्रीर लच्मगाजी की नाग-पाश में बाँध कर अपने घर चला गया। अपने पुत्र के इस विजय पर रावण को अत्यानन्द हुआ। उसने भरी सभा में अपने पुत्र की बहुत अशंसा की और बड़ा हर्ष मनाया। ऐसे सुत्र्यवसर को रावण कव हाथ से देने लगा था। उसने तुरन्त सरमा राचसी को बुलाकर आज्ञा दी कि वह सीता को रथ में बैठा कर युद्धचेत्र में ले जाय ग्रीर दूर से ही नागपाश में फँसे हुए राम-लच्मण को दिखा लावे। रावण की त्राज्ञा से सरमा ने वैसा ही किया। त्रपने स्वामी श्रीर देवर को नाग-पारा में अचेत वँधे पड़े हुए देखकर सीताजी बड़ी विकल हु<sup>ई</sup>। अधिक विकलता का कारण यह था कि उन्होंने उनको मरा हुआ समभ लिया था। सीतादेवी ने उस समय ऐसा घार विलाप किया कि सारा त्राकाश गूँज उठा। सीताजी की ऐसी विकलता देखका सरमा ने उनको बहुत समभाया और उस नागपाश का भी भीतरी

भेद बता दिया। उसने उनसे कह दिया कि ये मरे नहीं हैं। ग्रभी श्रोड़ी देर में ये चेतन हो जायँगे इस प्रकार सरमा के समभाने से सीताजी को कुछ धैर्य हुन्ना। सरमा उनको फिर ग्रशोकवाटिका में ले गई।

थोड़ी देर बाद मेघनाद का वह राचसी जाल दूर होगया। नागपाश के बंधन से सब लोग मुक्त हो गये। परन्तु युद्ध फिर भी बंद नहीं हुन्रा। रामचन्द्रजी की बलवती सेना से युद्ध करते करते रावण के अनेक महाअभिमानी योधा मारे गये। उन मरे हुए राचसों में जो मुख्य थे उनके नाम ये हैं-धूम्राच, ग्रकम्पन, वज्रदंष्ट्र, कुम्भकर्ण, प्रहस्त्र, महोदर, त्र्यतिकाय, कुम्भ, निकुम्भ, मकराच । यही दस, बीस वीर ऐसे थे कि जिनके भरोसे पर रावण उछला करता था। इनके मारे जाने से लङ्कापुरी वीरशून्या हो गई। अब बस दो वीर नाम लेने योग्य शेष रह गये थे। एक रावण, दूसरा मेघनाद। मेघनाद भी बड़ा मायावी था। जिस प्रकार रावण ने रामचन्द्रजी का बनावटी सिर दिखला कर सीताजी को डराना ग्रीर बहकाना चाहा था उसी प्रकार मेंघनाद भी रामचन्द्रजी को धोखा देने का मायाजाल रचने लगा। वह एक बनावटी सीता को रथ में डाल कर युद्धक्तेत्र में लेंगया। वहाँ रामचन्द्रजी ग्रीर सब के सामने उस रोती हुई माया-सीता का सिर, तलवार मार कर, धड़ से अलग कर दिया। उस राचसी लीला को देखकर रामचन्द्रजी, लद्मणजी, श्रीर हनुमान्जी श्रादि सभी लोग रो रोकर विलाप करने लगे। जब सुप्रीव ने यह हृदयविदारक समाचार सुना तब वह भी सिर पीट पीट कर रोने लगा। परन्तु महामित विभी-षंग उस समय वहीं था। उसने उस राचसी माया की पोल उसी समय खोल दी। सब लोग वास्तविक भेद को जान कर निःसन्देह हो गये। इस वार भी दुष्ट मेघनाद की करतूत भूँ ठी पड़ गई।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

(म्भ गे। ऐसा

को गरा

गये बड़ा कर बहाँ

ोघ-युद्ध गा-

पर हुत कब

ाज्ञा से की

गा-ई'।

क्या कर तरी सीताचरित

मेघनाद फिर युद्ध भूमि में आकर सिंह के समान गर्जने लगा। लदमणजी ने अवकी वार उसके ऊपर इतने वाण वरसाये कि वह विकल हो गया। थोड़ी ही देर में युद्ध करते करते मेघनाद की मूर्च्छा आगई। वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। अवकी वार ऐसा सोया कि फिर न उठ सका।

लक्मण्जी के हाथ से मेघनाद के मरने का समाचार सुनकर रावण मारे दु:ख के मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। जब थोड़ी देर बाद उसको चेत हुआ तब वह शोक श्रीर क्रोध में अन्धा होकर, हाथ में तलवार लेकर, अशोकवाटिका को चल पड़ा। उसका विचार इस सारे अनर्थ की मूल सीता को ही मार डालने का था। जिस समय वह क्रोध में बलबलाता और हाथ में तलवार की चमचमाता हुआ सीताजी के समीप जाता था उस समय किसी का सामर्थ्य नहीं होता था कि कोई उसके सामने आ सके। रावण की भयानक मूर्ति को दूर से ही देखकर सीताजी ने मन में समम लिया कि अब मेरा काल अवश्य श्रा गया। वे त्रपने एक मात्र श्राराध्य देवपति के चरणारविन्द का ध्यान करती हुई पापी रावण की तलवार के त्र्याघात की प्रतीचा करने लगीं। दुरात्मा रावण सीताजी पर चीट करना ही चाहता था कि इतने में उसकी कुछ स्त्रियों ने दे। इकर उसका हाथ पकड़ लिया श्रीर उसको समका दिया कि शूरवीर पुरुष ग्रबलाग्री पर हाथ नहीं डठाया करते । सारांश यह कि उन स्त्रियों ने रावण को उस स्त्री-हत्या-रूप घोर पाप के करने से बचा लिया। रावण दुःखित होकर घर की लीट त्राया । परन्तु घर में त्राकर चैन से नहीं बैठा । मेघनाद के मरने का उसको अपार क्रेश था। रावण को केवल एक मात्र मेघनाद का ही पूर्ण भरोसा था। उसके भरते ही रावण की जयाशा पर पानी फिर गया। हताश होने पर भी वह शान्ति से घर न बैठ सका। अबकी

IT 1

वह

र्छा

सा

ht

रेर

थ

स

ह

नी

Π

से

य

ī

T

बार वह स्वयं युद्धार्थ निकला। उसने युद्धभूमि में जाकर रामचन्द्रजी से घोर युद्ध किया। थोड़ी देर युद्ध करने के पश्चात् उसने लच्मणजी के हृदय में एक ऐसी शक्ति मारी कि उसके लगते ही लच्मणजी अचेत होकर घड़ाम से धरती पर गिर पड़े। अपने प्राणप्रिय श्राता लच्मणजी को मरा हुआ समभ कर रामचन्द्रजी रो रोकर विलाप करने लगे। सुग्रीव आदि भी आर्तनाद करके हाहाकार करने लगे। रामचन्द्रजी की सारी सेना में शोक छा गया। वीर लच्मणजी के लेटते ही रामचन्द्रजी की विजयपताका नीचे को भुक गई। उस समय उन्होंने ऐसा हृदयविदारक विलाप किया कि जिसको पढ़ सुनकर आठ आठ आँसू रोना पड़ता है। हमारी इच्छा थी और हमने वाल्मीकिरामायण से वह प्रकरण निकाल भी लिया था, कि जिसमें रामचन्द्रजी ने लच्म- एजी को मूच्छित देखकर कारुणिक कन्दन किया था परन्तु हम उस सब प्रकरण को यहाँ लिख कर सहृदय पाठक-पाठिकागण को रुलाना नहीं चाहते। हम रामचन्द्रजी के उस विलाप-प्रकरण में से केवल दें। चार को यहाँ उद्धृत करते हैं। सुनिए—

त्रयं स समरश्चाघी श्रातः में शुभनन्नणः ।

यदि पञ्चवमापन्नः प्राणेमें कि सुखेन वा ॥

कि में युद्धेन कि प्राणेयु दुकार्यं न विद्यते ।

यत्रायं निहतः शेते रणमूर्धनि नक्ष्मणः ॥

यथैव मां वनं यान्तमनुयाति महाद्युतिः ।

ग्रहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं यमन्तयम् ॥

देशे देशे कन्नत्राणि देशे देशे च बान्धवाः ।

तन्तु देशं न पश्यामि यत्र श्राता सहोदरः ॥

एकाकी कि नु मां त्यक्त्वा परलोकाय गन्छिसि ।

एकाकी कि नु मां त्यक्त्वा परलोकाय गन्छिसि ।

विन्तुपन्तं च मां श्रातः किमर्थं नावभाषसे ॥

(वा० रा०, काण्डह्म, सर्ग १०१)

### सीताचरित।

त्र्यात्—''जब यह युद्धविद्याविशारद, मेरा भाई लह्मण ही परलोक को सिधार गया तब मेरे जीने से क्या फल ? फिर मुक्ते किसी सुख की क्या ग्रावश्यकता ? जब यह वीर लह्मण ही मृत होकर धिरणी पर सो रहा है तब युद्ध करके क्या होगा ? फिर मैं जीकर क्या करूँगा ? बस ग्रब युद्ध का काम बंद । जिस तरह यह लह्मण वन को चलने पर मेरे पीछे चला ग्राया था, इसी तरह ग्रब मैं भी इसका ग्रायाभी बन्ँगा । मैं भी इसके साथ यमालय को जाऊँगा । संसार में मनुष्यों को देश देश में स्त्रियाँ मिल सकती हैं, बन्धुजन मिल सकते हैं, पर सहोदर भ्राता नहीं मिल सकता । हे भ्रात: लह्मण, तुम सुक्तको यहाँ ग्रकेला छोड़कर परलोक को क्यों जा रहे हो । इस समय सुक्तको विलाप करते हुए देख कर तुम मुँह से क्यों नहीं बोलते !"

इन शब्दों के विचार करने से विदित हो सकता है कि राम-चन्द्रजी में कितना भ्रातृप्रेम था।

हनुमान्जी की बुद्धि की प्रशंसा हमसे नहीं हो सकती। ग्रीर सब लोग तो लच्मण्जी के शोक में डूबे पड़े थे, परन्तु महावीर हनुमान्जी क्या करते रहे, ग्राप जानते हैं ? क्या वे भी शोकसागर में निमम्न हो गये ? नहीं, शोक तो उनको भी बहुत हुग्रा, परन्तु वे बड़े धीर थे। उस समय शोक के वेग को रोक कर उन्होंने जो काम किया, उसकी सहस्रमुख से भी प्रशंसा की जाय तो भी कम है। उन्होंने वह काम किया जो किसी से नहीं हो सकता था। वह यह कि उन्होंने तुरन्त एक वैद्य को बुलाया ग्रीर उसके कथनानुसार बहुत दूर पर एक पहाड़ से कुछ जड़ी बूटी लाकर दी। उसी दिन्य बूटी के प्रयोग से लच्मण्जी की मूच्छा दूर हो गई।वे चेतन होकर उठ बैठे। रामचन्त्री का सारा सन्देह मिट गया। सुप्रीव की सारी सेना मारे ग्रानन्द के उछलने, कूदने ग्रीर गर्जने लगी। रामचन्द्रजी की सेना के ग्रानन्द-

कोलाहल को सुनकर रावण फिर युद्ध करने के लिए आया। अवकी बार उसने प्रतिज्ञा करली थी कि मैं इस बार पृथ्वी को अराम करूँगा या त्रुरावण । दोनों में से एक बात ज़रूर होगी । ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करके रावण रामचन्द्रजी के साथ लोमहर्षण युद्ध करने लगा। उस राम-रावण के महायुद्ध को देखने के लिए कितनेही देवगण अपने अपने विमानों में बैठ कर त्र्याकाश में उपस्थित होगये। जब कभी रामचन्द्रजी के पत्त की जय होती थी तभी देवगण आकाश से फूलों की वर्षा करते थे।

ही

hen

रेणी

न्या

वन

का

प्तार मल

तुम

मय

,

स-

गैर

जी

नम

गे।

की

म

न्त

क

से

Ĥ.

3

-

बहुत देर तक युद्ध हुन्रा। ग्रन्त में रामचन्द्रजी ने क्रोध में प्रज्व-लित होकर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़कर मारा कि उसके लगते ही रावण के शरीर से प्राणपखेरू उड़ गये। वह मर कर भूमि पर गिर पडा।

रावण के मरते ही सारी लङ्कापुरी हाहाकार से गूँज उठी। राम-चन्द्रजी की सारी सेना मारे हर्ष के कूदने लगी। रावण के मरने का समाचार सुन कर समस्त ऋषि-मुनि जन हर्ष मनाने लगे। देवताश्रों ने दुन्दुभी बजाकर और रामचन्द्रजी के ऊपर फूल बरसा कर अपार श्रानन्द मनाया । रामचन्द्रजी की जयध्विन से सारा श्राकाश-मण्डल ग्रॅंज उठा। रावण की स्त्रियाँ छाती श्रीर सिर पीटती, रोती, चिल्लाती हुई रणक्तेत्र में त्र्या पहुँची । वे राक्ण के शव के समीप बैठ कर नाना प्रकार का कारुणिक विलाप करने लगीं।

रामचन्द्रजी ने उन स्त्रियों को बहुत समक्ताया श्रीर विभीषण के द्वारा रावण की अन्त्येष्टि-क्रिया करवा दी। वह सब कुछ हो चुकने पर फिर उन्होंने लच्मगाजी के हाथ से विभीषण को लङ्कापुरी का राज-तिलक करा दिया। विभीषण सारी लङ्का का अधीश्वर हो गया।

महापापी रावण के मर जाने से रामचन्द्रजी की प्रतिज्ञा पूर्ण

#### सीताचरित।

हो गई श्रीर सुग्रीव की भी। तदनन्तर रामचन्द्रजी ने हनुमान्जी को सीताजी का समाचार लाने श्रीर रावण के मरने का सुसमाचार सुनाने के लिए श्रशोक-वाटिका में भेजा। हनुमान्जी ने वहाँ जाकर सीताजी को प्रणाम किया श्रीर रामलच्मण्जी की कुशलवार्ता सुनाकर रावण के मरने का हर्षदायक वृत्तान्त भी सुना दिया। पापी रावण के मरण-वृत्तान्त का प्रियसंवाद सुनकर सीताजी को जितना हर्ष हुश्रा वह श्रकथनीय था। शत्रु के मरण-समाचार को सुनकर कुछ देर तक तो सीताजी ऐसी श्रानन्दमग्न रहीं कि वे कुछ बोल भी न सकीं। कुछ देर के पश्चात् उन्होंने हर्ष में गद्गद वाणी से कहा—"हनुमन, तुमने श्राज मुक्तको जैसा श्रयन्त श्रानन्दवर्धक समाचार सुनाया है तद्गुरूप, में संसार भर में कोई वस्तु ऐसी नहीं देखती कि जो इसके वदले में तुमको देकर मैं श्रणमुक्त हो सकूँ। संसार के समस्त धनरत देकर भी मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकती।" इतना कहते कहते सीताजी के नेत्रों से हर्ष का जल टपकने लगा।

अपनी परमपूज्या सीताजी के मुख से ऐसी प्रशंसा के वचन सुन कर हनुमान्जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने सीताजी के उन प्रीति-प्रद वचनों से ही अपने को कृतकृत्य समस्ता।

जो राचिसियाँ सीताजी की नाना प्रकार के कष्ट पहुँचाया करती थीं, तरह तरह के भय दिखला कर धमकाया करती थीं, हर्डिं मानजी ने उनके मारने की इच्छा प्रकट करके सीताजी से भ्राज्ञा माँगी; परन्तु दीनवत्सला सीताजी ने उनके मारने की भ्राज्ञा न देकर हनुमानजी से कहा कि "वत्स, ये राचिसियाँ सर्वथा निरपराधिनी हैं। इनके मारने का कुछ काम नहीं। ये तो रावण के अधीन थीं; उसी की दासी थीं। उसने जैसा कहा, इन्होंने वैसा ही किया। इसमें इनका कोई अपराध नहीं। स्वामी की अप्रज्ञा का पालन करना सेवक

या सेवकी सबका परमधर्म है। श्रीर श्रव तो वह दुष्ट मर गया। श्रव ये हमको दु:ख न पहुँचावेंगी। यदि कोई मनुष्य किसी की प्रेरणा से कोई श्रपराध करे तो बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह उस श्रपराध करने वाले को नहीं, किन्तु उसके प्रेरक को ही उसका देषभागी समभ्ते श्रीर उसीको उसका प्रतिफल दे। वास्तव में मुभको यहाँ जो दु:ख मिले हैं, वे सब मेरे ही कर्मी के फल थे। इसमें किसी का भी कुछ श्रपराध नहीं।"

सीताजी के ऐसे उदार श्रीर धर्मयुक्त वचनों को सुनकर हनुमान्जी वहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने सीताजी की बहुत प्रशंसा करके अपने लिए रामचन्द्रजी के समीप लीट जाने की श्राज्ञा मांगी। सीताजी ने कहा कि "वत्स, मैं भक्तवत्सल भर्ताजी के दर्शन करना चाहती हूँ।" महामितमान् हनुमान्जी ने कहा कि देवि, श्राप कुछ सन्देह न करें। श्राजही श्राप रामचन्द्रजी का दर्शन कर लेंगी।" इतना कहकर हनुमान्जी सीताजी से विदा प्रहण कर श्रीर उनको प्रणाम करके रामचन्द्रजी के समीप चले श्राये।

हनुमान्जी के मुख से जानकीजी का समाचार सुनकर राम-चन्द्रजी के नेत्रों से आँसू टपकने लगे। उन्होंने उस समय धैर्य धारण करके विभीषण को बुलाकर उससे कहा कि "लङ्केश्वर, तुम लङ्का में जाओ और जानकी को सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कराकर यहाँ लिवा लाओ। हम उनको देखना चाहते हैं।" आज्ञा पाते ही विभीषण लङ्का में गया और वहाँ जाकर सीताजी को सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करवा, और पालकी में बैठा कर, लिवा ले चला।

जिस समय सीताजी स्नान कर नवीन वस्त्राभूषण धारण करके पतिदेव के समीप चलीं उस समय उनके मन में नाना प्रकार के माव उदय हो रहे थे। दुष्ट रावण के पंजे से छुट कर पतिदेव के वद-

ों को चार नाकर

गकर एक

हुग्रा इदेर

कों। मन्, याहै

सके नरत्न

177

सुन ति-

ाया जु-

新て 音 |

सी समें

再

सीताचरित ।

नारिवन्द के दर्शन करने की उनके मन में स्वप्न में भी आशा न थी। परन्तु आज कैसे हर्ध की बात है कि सीतादेवी सचमुच ही अपने स्वामी के मुखचन्द्र के दर्शनार्थ प्रसन्नता से गमन कर रही हैं। परन्तु उनका यह हर्षोद्धास कहीं चर्णभङ्गुर ते। नहीं! मार्ग में चलते चलते सीतादेवी मनहीं मन परमात्मा को प्रणाम करके अनेक हार्दिक धन्यवाद देने लगीं।

सीताजी तो अनेक स्त्रियों के साथ पालकी में बैठी हुई आही रही थीं, इतने में विभीषण ने पहले से ही त्र्याकर, सीताजी के ब्राने का शुभ समाचार रामचन्द्रजी को सुना दिया। परन्तु उस समय राम-चन्द्रजी की वड़ी विचित्र दशा थी। उनके हृदय में नाना प्रकार के भाव उदय हो रहे थे। उनका हृदय-चेत्र विविध प्रकार के अनेक भावों का लीलां-चेत्र बन रहा था। एक स्रोर चत्रियतेज स्रीर वीर-त्वाभिमान तथा दूसरी ख्रोर दाम्पत्य-प्रेम ख्रीर प्रिया का सम्मिलन; एक श्रोर सीताजी का राचस के घर में निवास श्रीर दूसरी श्रीर सीताजी की पवित्रता; एक ग्रेगर लोकापवाद ग्रीर दूसरी ग्रेगर ग्रपने मन में सीताजी की शुद्धि का पूर्ण विश्वास; एक ग्रेगर माधुर्य ग्रीर दूसरी ग्रीर भीषणता; इसी प्रकार के त्र्यनेक भाव इकट्टे होकर रामचन्द्रजी के हृदय में तुमुल युद्ध मचाने लगे। तब रामचन्द्रजी की सर्वथा निश्चेष्ट भाव से अचल बैठे देख कर विभीषण बोला—''वीरसिंह, देवी जानकीजी उपस्थित हैं।" सीताजी को राचसेन्द्र रावण के घर से त्राई हुई समक्त कर रामचन्द्रजी श्रीर भी श्रधिक चिन्तामग्न हो गये। उस समय उनके हृदय में त्रानन्द, क्रोध त्रीर दु:ख तीनों एक साध उदय हो त्राये। उन्होंने थोड़ी सी देर ही चिन्ता करके कहा कि "विभीषण, जानकी को जल्द मेरे समीप लिवा लाग्रेग।" रामचन्द्रजी ने इतना कह तो दिया, परन्तु वे फिर पूर्ववत् चिन्तासागर में निमम् ही

#### छठा काण्ड।

गये। वे फिर भी पूर्वोल्लिखित भावों का स्वप्न सा देखकर चिन्ता करने लगे।

धर्मात्मा विभीषण ने सब लोगों को वहाँ से हट जाने की आजा दी। सब लोग वहाँ से उठ कर जहाँ तहाँ भागने लगे। उस आने जाने के कोलाहल को सुनकर रामचन्द्रजी का वह चिन्तास्वप्न भंग हो गया। उन्होंने सब लोगों को वहाँ से जाता देख कर विभीषण को बहुत डाटा ग्रीर कहा कि-

> किमधं मामनादृत्य क्लिश्यतेऽयं त्वया जनः। निवर्तयैन मुद्दे क्षेत्राऽयं स्वजना मम ॥ न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया। नेदशा राजसत्कारा वृत्तमावरगं स्त्रियः॥ व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवरे । न क्रती ना विवाहे वा दर्शनं दूष्यते स्त्रियः॥ सैषा विपद्गता चैव कृच्छेगा च समन्विता। दर्शने नास्ति दोषोऽस्या मत्समीपे विशेषतः ॥ विसुज्य शिविकां तस्मात्पद्भ्यामेवापसर्पतु । समीपे मम वैदेहीं पश्यन्वेते वनीकसः॥

(वा॰ रा॰, काण्ड ६, सर्ग ११४)

''हे विभीषण, तुमने मेरा अनादर करके, मुक्त से बिना ही पूछे, इन लोगों को क्यों व्यर्थ कष्ट दिया ? इनके भगाने की बंद करे। सबको रोको ग्रीर यहीं बैठाग्री। ये सब ग्रात्मीय जन ही हैं। घर, वस्त्र, दुर्ग, तिरस्कार त्रादि किसी बात से स्त्रियों की रचा नहीं हो सकती। उनके लिए ये सब बातें त्र्राडम्बर मात्र हैं। श्रियों का पका अगवरण (परदा) सदाचार ही है। यदि स्त्रियाँ खर्य सदाचारिणी हैं तो उनके लिए किसी प्रकार के ग्रावरण की ग्रावश्यकता नहीं। ग्रीर,

स थी। त्रपने

परन्तु

चलते

गरिक

त्राही

त्र्याने

राम-

ार के

ग्रनेक

वीर-

; एक

ताजी

ान में

ग्रीर

ती के

श्चेष्ट

देवी

र से

ाये।

साथ

कि

द्रजी

ही

२०६

यदि, वे सदाचार से शून्य हैं, तो उनको चाहे किसी आवरण से ढिकए, कैसी ही दुर्गम जगह में रिखए, उनकी रक्ता कभी नहीं हो सकती? श्रीर फिर विपत्ति में, युद्ध में, पीड़ा में, स्वयंवर में, यज्ञ में और विवाह में स्त्रियों का दर्शन करना कोई बुराई का काम नहीं! इन अवसरों पर उनका खुले मुँह आना कोई दोष की बात नहीं है। और चे तो स्वयं अब महाविपित्त में हैं। इस समय इनके दर्शन करने में किसी प्रकार का दोष नहीं। और विशेष कर मेरे समीप तो दोष का नाम तक नहीं आ सकता। इसिलए पालकी से उतार कर उनको पैदल ही लाओ कि जिससे ये सब वनवासी लोग उनको मेरे समीप अच्छी तरह देखलें।"

व

6

f

fi

र्घ

स

₹

रामचन्द्रजी की स्राज्ञा से विभीषण ने फिर किसी की वहाँ से नहीं हटाया। जो लोग वहाँ से दूर चले गये थे वे भी बुला लिये गये। फिर विभीषण ने सीताजी की पालकी के समीप जाकर रामचन्द्रजी की आज्ञा सीताजी को सुनादी। वे पति की आज्ञा को सुनते ही संकु-चित हो कर पैदल ही चलने लगीं। रामचन्द्रजी उस समय गम्भीर भाव धारण किये बैठे थे। सीतादेवी ने धीरे धीरे स्वामी के सम्मुख जाकर अपने मुख का वस्त्र हटा दिया। उस समय उनके हृदय में विस्मय, हर्ष श्रीर स्नेह सभी एक साथ श्रा विराजमान हुए। सीता-देवी ने अपने स्वामी के पूर्णचन्द्रनिभ प्रशान्त मुखमण्डल का दर्शन किया। सीतादेवी की दृष्टि सरल और स्थिर थी। उनके नेत्रों से एक प्रकार का दिव्य प्रकाश सा निकला और उसने उनका समस्त मुखम-ण्डल प्रदीप्त कर दिया। सीतादेवी कितनी ही देर तक स्वामी के समीप खड़ी हुई अपने को भूल गई । नहीं मालूम वे कुछ देर तक किस विचार में निमग्न रहीं। उस समय सीताजी को ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानों वे अपने पति के साथ विचरती विचरती किसी देवराज्य में पहुँच गईं। उनको ऐसी प्रतीति होने लगी कि उस देवराज्य में त

र्मए,

ते १

वाह

पर

वयं

नार.

ाहीं

कि

1"

से

मे ।

जी

कु-

**गिर** 

ख

में

ा-

क

H-

ोप

स

П

में

त

कहीं पाप है, न ग्रशान्ति । वहाँ पारिजात वृत्त के फूल खिले हुए दिखाई दिये। थोड़ी देर तक सीतादेवी उसी मनोदेवराज्य के नन्दन-वन में विहार करती रहीं। जिनके वियोग में सीतादेवी ने ग्रपने सारे सुख मिट्टी में मिला दिये; जिनके विरह में सीतादेवी ने ग्रपने शरीर को ग्रिक्थण्डर बना लिया; जिनका ध्यान वे लंका में रात-दिन किया करती थीं; जिनके दर्शन की इच्छा उनको रात-दिन चैन नहीं पड़ने देती थीं; सीतादेवी जिनको ग्रपना सर्वस्व समभती थीं उन्हीं प्राणवल्लभ स्वामी के मुखचन्द्र को एक वार देख कर सीतादेवी सहसा विह्वल हो गईं। वे कुछ देर तक स्वामी के मुखारिवन्द पर एक टक दृष्टि लगाये देखती रहीं। यह दशा उनकी बहुत देर तक नहीं रही। थोड़ी देर में उनको चेतहोगया। जो स्वम्न वे देख रही थीं वह सब हवा होगया। उस समय उनको मालूम हुग्रा कि मुभे रावण के घर से लाकर महा युद्ध-चेत्र में, सब के सामने खड़ा किया गया है। फिर भी सीताजी स्वामी के सम्मुख चुपचाप खड़ी रहीं।

रामचन्द्रजी, लजावनतमुखी जानकीजी की सामने खड़ी देख कर, कहने लगे—''मद्रे, मैं युद्ध में शत्रु की जीत कर तुमकी यहाँ ले आया। मैंने पुरुषार्थ की पराकाष्ट्रा तक पहुँ चा दिया। अब मेरा क्रोध शान्त ही गया। अब तक रावण ने मेरा जितना अपमान किया था, मैंने उसका यथेष्ट परिशोध कर दिया। अब मेरा पुरुषार्थ सबने देख लिया। मेरा परिश्रम सफल हो गया। आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। जिस काम के परिश्रम सफल हो गया। आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। जिस काम के प्राकरने का मैंने प्रण किया था वह पूर्ण हो गया। आज मेरी प्रभुता सारे प्राकरने का मैंने प्रण किया था वह पूर्ण हो गया। आज मेरी प्रभुता सारे संसार ने देख ली। तुम्हारे उपर जी यह देवी कीप हुआ था उसकी मैंने मानुषी शक्ति से दूर कर दिया। आज महावीर हनुमान की कठिन समुद्र-मानुषी शक्ति से दूर कर दिया। आज महावीर हनुमान की कठिन समुद्र-यात्रा सफल हो गई। मित्र सुप्रीव की समस्त चेष्टायें फलवती हो गई, यात्रा सफल हो गई। मित्र सुप्रीव की समस्त चेष्टायें फलवती हो गई, यात्रा सफल हो गई। मित्र सुप्रीव की समस्त चेष्टायें फलवती हो गई, यात्रा सम्हा सित्त विभीषण के समस्त सत्परामर्श और परिश्रम सिद्ध हो गये।'

### सीताचरित।

रामचन्द्र जी के इन गम्भीर वाक्यों को सुन कर सीता जी के नेत्रों में जल भर आया। उस समय रामचन्द्र जी ने एक वार सीताजी के मुख की ग्रीर आँख उठा कर देखा। सीताजी के सजल जलजनयने का अवलोकन करके रामचन्द्रजी बहुत कातर हुए। वे अपने भाव को रोक कर फिर कहने लगे—

"अपमान का बदला चुकाने के लिए मानंधनी मनुष्य को जो कुछ कर्तव्य था, मैंने वह सब कुछ किया। रावण के साथ मैंने वहीं किया है जो मुभ्ने करना उचित था। रावण को मार कर अब मैं कृत-कृत्य हो गया। अपने मित्रगणों के भुजबल की सहायता से जो यह मैंने शत्रु का विध्वंस कर के विजय प्राप्त किया है, तुम सत्य मानना, यह तुम्हारे लिए नहीं किया। तुम्हारी प्राप्ति के लिए मैंने यह घोर युद्ध कदापि नहीं किया। यह जो कुछ मैंने किया है वह सब ग्रपने चरित्र-रत्ता के लिए, सर्वव्यापी अपवाद के दूर करने के लिए, और अपने प्रख्यातवंश पर त्राये हुए नीचत्व-ग्रपवाद के धोने के लिए किया है। इस समय तुम्हारे चरित्र के विषय में मुभ्किको बहुत सन्देह है। कारण यह कि तुम पराये घर रह चुकी हो। यह माना कि इस समय तुम मेरे नेत्रों के सामने खड़ी हो, परन्तु जिस प्रकार नेत्र पीड़ायुक्त मनुष्य को दीपशिखा नहीं भाती, वह दीपशिखा की देखना नहीं चाहता, ठीक यही दशा इस समय तुमको सामने खड़ी देखकर मेरी हो रही है। अब तुम मेरे नेत्रों के प्रतिकूल हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि <sup>अब</sup> तुम, जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहीं, जास्रो। स्रब मैं तुमको नहीं चाहता। तुम खयं बुद्धिमती हो, खयं सोच सकती हो कि ऐसा कीन सल्जला भिमानी मनुष्य होगा जो पराये घर में बसी हुई स्त्री को फिर प्रह<sup>ण</sup> कर ले ? तुमको रावण उठा कर ले गया। यह बात सारा संसार जानता है। उसके शरीर का स्पर्श भी तुम्हारे शरीर से अवश्य हुआ

नेत्रों

यनों

को

जा

वही

कृत-

यह

ाना,

युद्ध

रेत्र-

पने

है।

रण

तुम

ज्य

ता,

ही

ग्रव

ता।

ना-

हण

गर

驯

है। यह सबको विदित ही है। फिर भला मैं अपने निर्दोषकुल का विचार करके तुमको क्योंकर प्रहण कर सकता हूँ ? तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने जो अम, जो उद्योग और जो प्रयास किया था वह सब सफल हो गया। अब मैं तुमको प्रहण करने की आवश्यकता नहीं समभता। अब तुम जहाँ चाहो वहीं चली जाओ। "

पतिदेव के मुख से ऐसे वज्राघात समान कठोर वाक्यों को सुन कर सीताजी का हृदय काँप गया, मस्तक घूम गया ग्रीर नेत्रों के सामने ग्रन्थकार ही ग्रन्थकार छा गया। उस समय उनको मरण से भी ग्रिथिक दु:ख हुग्रा। यदि उस समय उनके मस्तक पर वज्रपात भी हो जाता तो भी उससे उतना छेश न होता कि जितना रामचन्द्रजी के उन कठोर वाक्यों से उनको हुग्रा। हन्तः! सीताजी का सारा सुख-स्वप्न भंग हो गया। उनकी सारी ग्राशालताग्रें। पर तुषारपात हो गया। उनके सारे ग्रुभ संकल्पों पर विद्युत्पात हो गया। वे मारे लजा के म्रियमाण सी हो गईं। वे ग्राँखों में ग्राँसू भर कर रोने लगीं। फिर मुख को वस्त्र से ढक कर गद्गदवाणी से कहने लगीं—

"जिस प्रकार नीच पुरुष साधारण नीच क्षियों को कटुवाक्य कहा करते हैं उसी प्रकार तुम भी मुक्ते बड़े भद्दे श्रीर कड़े वाक्य कह रहे हो। तुम मुक्तको जैसी नीच समक्तते हो, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं साधारण नीच क्षियों के समान अपने धर्म को बिगाड़ने वाली नहीं हूँ। तुम मेरा विश्वास करो। तुम नीच क्षियों के अपवित्र आचरण को देख कर मेरे पवित्र आचरण को दूषित समक्तते हो, यह बड़ी अनुचित बात है। जब मैं अपनी पवित्रता का प्रत्यन्त प्रमाण तुमको दे दूँ तब तो तुम मेरे चरित्र को दूषित न समक्तोगे ? श्रीर जो तुम रावण के अक्रूस्पर्श की बात कहते हो सो उस आपत्काल में, उस पराधीनावस्था में, मैं कर ही क्या सकती थी ? हाय ! जब तुम मेरे श्रीर अपने बढ़े

हुए अनुराग को ही अभी तक नहीं जानते तब मैं बिना ही मृत्यु के मारी गई! जिस समय हनुमान मुक्तको हूँ ढ़ने के लिए लंका में आया था उसी समय मेरे परित्याग की बात मुक्तको क्यों नहीं सुना दी। यदि उसी समय तुम्हारी यह बात मुक्तको मालूम हो जाती तो मैं हनुमान के सामने ही उसी समय अपने प्राण त्याग देती। ऐसा होने पर तुम भी अपने जीवन को कष्ट में डाल कर दु:ख न उठाते, श्रीर तुम्हारे मित्रगण भी संप्राम में व्यर्थ हाथ पैर न तुड़वाते। राजन, तुम विचारशील होकर भी मेरे चरित्र को दोषपूर्ण देखते हो—यह बड़ी बुरी बात है। मुक्ते खेद है श्रीर अत्यन्त खेद है कि तुमने मुक्तको अभी तक नहीं पहचाना। क्या तुमने विवाहकाल में मेरा पाणिप्रहण इसी लिए किया था? हाय! तुमने इस समय क्रोध के वशीभूत होकर, मेरी सारी प्रीति को, मेरे सारे अनुराग को श्रीर मेरी अचल भक्ति की भी भुला दिया!"

तदनन्तर रोती ग्रीर विलाप करती हुई सीताजी ने दु:खित लहमणजी से कहा—''लहमण, तुम मेरे लिए चिता बना कर तैयार करो। ग्रब मेरी ग्रापित की एक मात्र यही ग्रोषिध है। ग्रब में मिथ्या ग्रपवाद को सहन नहीं कर सकती। मेरे खामी ग्रब मुक्तसे रुष्ट ही गये। सबके सामने उन्होंने मुक्तको त्याग दिया। ग्रब में ग्रिप्र में भूस हो कर ही प्राणत्याग कहाँ गी।"

सीताजी की बात सुन कर लक्ष्मणजी ने रामचन्द्रजी की ग्रीर बड़ी टेढ़ी दृष्टि से देखा। रामचन्द्रजी ने उनको ग्राँखों में ही सम्भा दिया। लक्ष्मणजी ने उदास हो चिता तैयार कर दी। जब वह विता प्रज्वित हो गई तब सीताजी, रामचन्द्रजी की परिक्रमा करके, उसमें प्रविष्ट होने को उदात हुई। सीताजी को ग्रिप्त में प्रविष्ट होते देख कर वहाँ जितनी स्त्रियाँ थीं वे सब भौंचकी सी रह गई। महर्षि, देवगण

के

ाया शे।

जु-पर हारे गर-गत हों न्या गरी

ला

वत गर या हो

स

गर का ता में

杯四

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.



सीताजी की अग्निपरीक्षा।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

च्यीर सब मनुष्य देखने लगे कि विशाललोचना सीताजी पूर्णाहुति के समान अग्नि में प्रवेश करना चाहती हैं। विमानों में बैठे हुए देवगण ऊपर से विस्मित होकर देखने लगे कि विशुद्धचरित्रा जानकीजी वसु-धारा की तरह अग्नि में गिरना चाहती हैं।

जिस समय सीतादेवी ऋग्नि में गिरने की हुई उस समय वे हाथ जोड़ कर कहने लगीं कि "हे अप्रिदेव, हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन, यदि मैं सची साध्वी हूँ, यदि मेरा पातित्रत धर्म बना हुआ है ते। आप मेरी रत्ता कीजिए। हे देवगण, यदि मैं अपने स्वामी में पूर्ण भक्ति रखती हूँ, यदि मेरा मन पवित्र है तो आप लोग मेरी रचा कीजिए।"

इस प्रकार प्रार्थना करके जब सीताजी ऋग्नि की चिता में कूदीं तब सर्वत्र हाहाकार मच गया। उस समय वहाँ असंख्य स्त्री-पुरुष बैठे थे, परन्तु किसी ने रामचन्द्रजी से कुछ कहना ते। श्रलग रहा, उनके रोषपूर्ण मुखमण्डल की स्रोर दृष्टिपात तक भी न किया।

उस समय महावीर रामचन्द्रजी का भी हृदय काँप गया। वे भी विचलित हो गये। अपनी प्राणिप्रया की अग्नि में गिरते देखकर उनका चित्त भी घबरा गया। सीताजी अप्रि में गिरी ही थीं कि इतने में विमानों में बैठे हुए देवगण कुछ कहने लगे। उन्होंने जो कुछ कहा वह इस प्रकार था:-

हे राजराजेश्वर, हे रघुपुंगव, हे रामचन्द्र, तुम महाज्ञानी हो। इस समय सीतादेवी की ऐसी उप्र परीचा करके तुम उनको दुःखी म्त करो । सीतादेवी सर्वथा निष्पापा ग्रीर साध्वी हैं। उनका चरित्र सर्वथा पवित्र है। तुम उनको प्रहण करो। हम समस्त देवगण सीताजी की पवित्रता के प्रत्यत्त सात्ती हैं। हम धर्म की सात्ती करके यह निश्चयपूर्वक कहते हैं कि सीताजी ने मन से, वचन से, शरीर से, किसी प्रकार से भी अपने चरित्र को दूषित नहीं किया है। पराधीन

रह कर भी इन्होंने तुम्हारा ध्यान कभी नहीं छोड़ा। घोररूपिणी राचिसियों ने इनको बहुत कुछ बहकाया धमकाया था, परन्तु इन्होंने अपने धर्म की रचा के लिए उनकी एक भी बात स्वीकार नहीं की। इनका आन्तरिक भाव विशुद्ध और पवित्र है। इसलिए हम लोग आप्रहपूर्वक निवेदन करते हैं कि तुम इनको यहण करो। इनके चरित्र में तुम लेशमात्र भी सन्देह न करो।"

देववाणी को सुनते ही रामचन्द्रजी सीताजी के प्रहण करने के लिए सहमत हो गये। तदनन्तर उस चिता में से सीता को तुरंत ही निकाल लिया गया। देवताग्रें। की साची से, सबके सामने, रामचन्द्रजी ने सीताजी को प्रहण कर लिया। जिस समय रामचन्द्रजी ने सीताजी को प्रहण किया उस समय सर्वत्र ग्रानन्द छा गया। सब लोग हर्ष से ग्रानन्दध्विन करने लगे। विमान में बैठे हुए देवगण ग्राकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। रामचन्द्रजी ग्रीर सीताजी की जयध्विन से चारों दिशायें गूँज उठीं। इतने दिन बाद ग्रीर ऐसी ग्रापत्तियों के सहने के पश्चात् ग्रापने प्राणेश्वर से मिल कर सीतादेवी को जो ग्रानन्द मिला वह ग्रानिवचनीय था। हमारी लेखनी में इतनी शिक्त नहीं कि वह दाम्पत्य-सिम्मलन का पूरा वर्णन कर सकें।

हम पहले लिख चुके हैं कि रामचन्द्रजी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से सीताजी की शुद्धता का सबको अच्छी तरह निश्चय कराकर, ऋषि सुनियों और देवजनों के कथनानुसार, सीताजी को प्रहण कर लिया। जिस समय रामचन्द्रजी ने सीतादेवी को प्रहण किया था उस समय दोनों पितपित्रियों को जितना हर्षोद्धास हुआ था उसका यथेष्ट वर्णि करना हमारी शिक्त से बाहर है। थोड़ी सी ही देर में, पितदेव के सिम्मलन के आनन्द में, सरलस्वभावा सीतादेवी, रामचन्द्रजी के किये हुए पहले तिरस्कार को सर्वथा भूल गई।

गिर्धाः

होंने

नी ।

ोग

रेत्र

ही

म-

ने

पव

ाय ं

की

सी

वी

नी

से

षे-

11

य

नि

के

ये

सीतासिम्मलन के पश्चात् रामचन्द्रजी ने विचार कर देखा तो वनवास की अविध में एक आध ही दिन शेष था। उस समय वे भरतजी की दृढ़ प्रतिज्ञा को स्मरण करके अयोध्या के चलने की इच्छा करने लगे।

रावण के पास एक बहुत उत्तम विमान था। उस विमान की शोभा देखने ही योग्य थी। वह ग्राकाश में उड़ा करता था। उसमें एक गुण बहुत अच्छा था कि वह इच्छानुसार सब ग्रीर चल सकता था ग्रीर जहाँ इच्छा हो; वहीं रुक सकता था। रामचन्द्रजी की अयोध्यागमन की इच्छा देख कर विभीषण उस विमान को ले ग्राया। रामचन्द्रजी ने भी उसी पर चढ़ कर जाना पसन्द किया। वाल्मीिक मुनि ने उस विमान की बहुत बड़ी प्रशंसा लिखी है। हम यहाँ उसका पूरा वर्णन करें तो बहुत विस्तार हो जायगा। ग्रतः हम यहाँ उसका कुछ संचिप्त वर्णन करते हैं। सुनिए।

भारतवर्ष में पहले अनेक शिल्पकला-विशारद विद्वान हो गये हैं। अब नहीं हैं तो क्या; पहले तो यहाँ से एक से एक उत्तम शिल्पी विद्यमान था। उनमें विश्वकर्मा और मय ये दो शिल्पी बहुत प्रसिद्ध थे। उस पुष्पक विमान का कर्ता विश्वकर्मा था। विश्वकर्मा ने वह विमान बहुत ही बड़ा बनाया था। उसका रंग श्वेत था। उसमें चारों ओर अनेक ध्वजायें फहरा रही थीं। उसमें सुवर्ण की पचीकारी का बहुत अच्छा काम हो रहा था। उसमें एक नहीं अनेक स्थान बने हुए थे। वे स्थान सब प्रकार का सुख देने वाले थे। उस विमान के एक कोने में बहुत बड़ा पुस्तकालय था। उसमें सब प्रकार की पुस्तकें पढ़ने के लिए सर्वदा विद्यमान रहती थीं। उसमें शौचालय, स्नानालय, पाकशाला, भोजनशाला, व्यायामशाला और शयनालय बहुत ही सुख-दायक बने हुए थे। बैठने के लिए बहुत अच्छे और कोमल गद्दे विछे

हुए थे। जगह जगह पुष्पित पाँदे लग रहे थे। समस्त विमान दिव्य सुगन्धि का स्थान बन रहा था। कहाँ तक कहें, वह विमान मर्व प्रकार के सुखों का निधान था।

श्रस्तु, जब विमान श्रागया श्रीर रामचन्द्रजी ने उस पर चढ़ने का विचार किया उस समय विभीषण श्रादि राचसों श्रीर सुप्रीव श्रादि मित्रों तथा उनके सेनापितयों श्रीर श्रनेक सैनिकों ने भी रामचन्द्रजी के साथ श्रयोध्या चलने की इच्छा प्रकट की। रामचन्द्रजी ने उनकी श्रान्तिरक इच्छा देख कर उनको भी साथ चलने की श्राज्ञा दे दी। सब लोग चलने को तैयार हो गये। पहले रामचन्द्रजी ने पकड़ कर सीताजी को विमान पर चढ़ाया श्रीर फिर लच्नमण्जी के साथ श्राप भी चढ़ गये। उनके पश्चात् सुप्रीव, विभीषण श्रीर हनुमान्जी श्रादि सब सैनिक चढ़ गये। जब सब लोग श्रपने श्रपने श्रासनों पर पृथक् पृथक् सुखपूर्वक वैठ गये तब रामचन्द्रजी की श्राज्ञा पाकर विमान चल पड़ा।

जब विमान त्राकाश में पहुँचा तब ऊपर से सारी लंका श्रीर युद्धभूमि का सारा दृश्य स्पष्टतया दिखाई देने लगा। रामचन्द्रजी ने सीताजी को उँगली से बता बता कर युद्धभूमि के वे सब स्थान दिखा दिये जहाँ प्रधान प्रधान घटनायें हुई थीं। फिर विमान उत्तर दिशा की श्रीर चल पड़ा। जब विमान समुद्र के ऊपर पहुँचा तब ऊपर से समुद्र की श्रीर नल-नील के बाँधे हुए पुल की शोभा की देख कर सीताजी को बहुत श्रानन्द हुश्रा।

मार्ग में जो जो प्रसिद्ध स्थान त्राते जाते थे रामचन्द्रजी उन सब को सीताजी को बतलाते जाते थे। समुद्र के उत्तरी भाग की श्रीर पहुँच कर फिर उनका विमान किष्किन्धा की श्रीर चला। श्रल्प काल में ही वह किष्किन्धापुरी में पहुँच गया। वहाँ पहुँच कर सीतादेवी ने सुप्रीव त्रादि की स्त्रियों को भी ग्रपने साथ ग्रयोध्यापुरी लेचलने की प्रवल इच्छा प्रकट की। रामचन्द्रजी ने उनकी इच्छा से विमान की नीचे उतरने की ग्राज्ञा प्रदान की। विमान भूमि पर उतर ग्राया। सीताजी के परामर्शानुसार तारा ग्रीर रुमा ग्रादि स्त्रियाँ भी विमान पर चढ़ाली गईं।

य

ने

व

Π

ζ

फिर विमान ऊपर उठा। वह फिर अयोध्या की स्रोर चलने लगा । ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुँच कर रामचन्द्रजी ने सीताजी से कहा कि किष्किन्यानरेश राजा सुग्रीव के साथ हमारी मित्रता इसी पर्वत पर हुई थी। फिर उन्होंने स्रिति कमनीय पम्पानामक सरोवर का वर्णन करके सीताजी से कहा कि हमने तुम्हारे वियोग में इस स्थान पर बहुत विलाप किया था। फिर महापूज्या तपस्विनी शबरी के आश्रम को दिखला कर उन्होंने वह स्थान दिखलाया कि जहाँ कबन्ध राचस को मारा था। वहाँ से थोड़ी ही दूर विमान चला था कि इतने में पवित्रनीरा परमपावनी गोदावरी त्रागई। उसका दर्शन कर के फिर वे पञ्चवटी के समीप जा पहुँचे। वहाँ पहुँच कर रामचन्द्रजी ने अपने रहने की पर्णशाला दिखाई। तदनन्तर महामुनि अगस्त्य, महात्मा शरभंग, सुतीच्या तथा अत्रि मुनि के आश्रम का दर्शन करते कराते हुए रामचन्द्रजी चित्रकूट के समीप पहुँच गये। फिर वहाँ से प्रयाग में चल कर गंगा-जमुना के सङ्गम को देख कर सबको परम त्रानन्द हुत्रा। इतने ही में भरद्राज ऋषि का पवित्र ग्राश्रम ग्रा गया। वहाँ रामचन्द्रजी ने विमान को नीचे उतारा। विमान से उतर कर रामचेन्द्रजी ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि भी उनसे मिल कर बहुत सन्तुष्ट हुए। रामचन्द्रजी के वनवास का संचिप्त वृत्तान्त सुन कर भरद्वाजजी को बहुत ग्रानन्द हुग्रा। सीताहरण के दु:खदायक समाचार को सुन कर तो पहले उनको बहुत दु:ख हुआ, परन्तु जब

उसके परिग्राम का वृत्तान्त, श्रर्थात् रावग्र स्रादि दुष्ट रात्तसों का वध, सुना तब उनको स्रपार हर्ष हुस्रा ।

सीतादेवी के पातित्रत धर्म की महिमा सुन कर भरद्वाजजी ने उनको बहुत धन्यवाद दिया ग्रें।र उनको बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीतादेवी, राजिं जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र-वधू ग्रेंगर धर्मधुरंधर रामचन्द्रजी की पत्नी होकर क्यों न ऐसा काम करती। तदनन्तर भरद्वाजजी के द्वारा भरतजी तथा श्रयोध्यानिवासी श्रन्यान्य श्रात्मीय जनों का कुशलवृत्तान्त सुन कर रामचन्द्रजी को बहुत श्रानन्द हुआ।

भरद्राजजी के श्राश्रम से रामचन्द्रजी ने हनुमान्जी को पहले से ही समाचार सुनाने के लिए श्रयोध्या भेज दिया। तापसवेषधारी भरतजी हनुमान्जी के मुख से श्रपने पूज्य जेष्ठ श्राता के कुशलपूर्वक श्राने का श्रानन्द-समाचार सुन कर श्रयन्त प्रसन्न हुए। हर्ष के मारे उनके नेत्रों में जल भर श्राया श्रीर शरीर पुलकायमान हो गया। हनुमान्जी ने संच पसे रामचन्द्रजी के वनवास की सारी कथा भरतजी को कह सुनाई। श्रपने भाई के वीर-कर्मी की कथा सुन कर श्राहमक भरतजी का हृदय श्रानन्द से उमड़ने लगा। रामचन्द्रजी के श्राहमक भरतजी का हृदय श्रानन्द से उमड़ने लगा। रामचन्द्रजी के श्राहमक भरतजी का हृदय श्रानन्द से उमड़ने लगा। रामचन्द्रजी के श्राने का समाचार सुनते ही सारी श्रयोध्यानगरी में श्रानन्दोन्नास मनाने के लिए श्राज्ञा प्रचारित कर दी। सर्वत्र श्रानन्दोन्नास मनाया जाने लगा। श्रयोध्या में बड़ी सजावट की गई; समस्त राजपथों में सुगन्धित द्रव्यों का छिड़काव किया गया। घर घर बन्दनवारे बांधी गई। ध्वजा श्रीर पताकाये फहराने लगीं। जब राजमहलों में यह समाचार पहुँचा तब राजमहल ही नहीं किन्तु सारी नगरी श्रानन्द-ध्विन से गूँजने लगी।

उस समय जो जैसी दशा में बैठा था। वह वैसी ही दशा में उठ

Ŧ,

गी ने

**I**-

#

ती

त

से

रो

ħ

₹

7

कर रामचन्द्रजी के दर्शनार्थ चल पड़ा। कीशल्या म्रादि मातायें भी गुरु वशिष्ठजी के साथ अयोध्या से निकल कर नित्द्रियाम में भरतजी के समीप जा पहुँचीं। देखते ही देखते वहाँ असंख्य मनुष्यों की भीड़ लग गई।

सब लोग रामचन्द्रजी के विमान के ग्राने की ग्राशा में ऊपर की मुख किये उत्तर की ग्रेगर देखने लगे। इतने में ही रामचन्द्रजी का विमान ग्रापहुँचा। रामचन्द्रजी ने ऊपर से ही भरतजी, गुरुजी, माताजी तथा ग्रन्थान्य मन्त्रिजनों ग्रीर पुरजनों को नीचे खड़ा देख कर विमान को नीचे उतार लिया। ग्राप नीचे उतर कर पैदल ही चलने लगे। सबसे पहले भरतजी ने रामचन्द्रजी को साष्टाङ्ग प्रणाम किया। रामचन्द्रजी ने उनको उठा कर हृदय से लगाया ग्रीर कुशल-समाचार पूछा। राम-भरत-सम्मिलन के ग्रानन्द का पूर्णतया वर्णन करने में जब ग्रादिकिव वाल्मीिक मुनि ग्रीर गोस्वामी तुलसीदासजी ही की लेखनी यक गई तब हमारे जैसा तुच्छ लेखक तो उसके वर्णन करने का साहस भी नहीं कर सकता। जब दोनों भाई परस्पर मिले तब दोनों के हृदय मारे प्रेम के भर गये। वह प्रेम इतना ग्रधिक बढ़ा कि उनके हृदय में न समा सका। वह नेत्रों के द्वार से बाष्परूप होकर बह निकला।

तदनन्तर भरतजी ने लच्मणजी से आदरपूर्वक बातचीत करके सीताजी को अभिवादन किया और तत्पश्चात् सुप्रीव, हनुमान् तथा विभीषण आदि से प्रेमपूर्वक मिल कर अपने सदाशय का परिचय दिया। इतने में ही महावीर शत्रुघ्न ने भी आकर रामचन्द्रजी, लच्मणजी और सीतादेवी को प्रणाम किया। फिर रामचन्द्रजी ने सामने माताओं को खड़ा देख कर सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया और फिर कीशाल्या तथा सुमित्रा को प्रणाम कर उनको आनिन्दत किया।

तदनन्तर रामचन्द्रजी ने जब अपनी प्रेमदृष्टि से पुरवासियों की भ्रोर निरीचण किया तब सबने प्रसन्न-मन से उनका स्वागत किया श्रीर कुशल-समाचार पूछा।

इस सिम्मलनोत्सव के अनन्तर धर्मात्मा भरतजी ने रामचन्द्र की वे खड़ाऊँ लाकर उनके पैरों में पहना दीं और हाथ जोड़ कर बड़ी नम्रता से निवेदन किया कि "हे नाथ, आपने जो अपना राज्य कुछ दिन के लिए मेरे अधिकार में न्यासरूप रख छोड़ा था वह आपको अपीय करता हूँ। उसे आप प्रहण कीजिए। मैं आपको आज अयोध्यानगरी में आया देख कर बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरा जन्म सफल हो गया। अब अपना कोष, सेना आदि सब सामग्री सँभाल लीजिए। मैंने आपके ही प्रताप से आपका कोष तब से दसगुना अधिक कर दिया है।"

तदनन्तर रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। उनके गुरु विशिष्ठजी ने उस महोत्सव के लिए विजय, जावालि, कश्यप, गोतम श्रीर वामदेव श्रादि श्रनेक ऋषि-मुनि निमन्त्रण भेज कर बुलवाये। इन सब ऋषि-मुनियों ने मिल कर वेदोक्त विधि के श्रनुसार रामचन्द्रजी को राजतिलक दिया। रामचन्द्रजी के राजिसंहासन पर बैठ जाने पर सारी प्रजा श्रपने को सनाथ मानने लगी। रामचन्द्रजी के राजितलकोत्सव का श्रानन्द सारे राज्य भर में बड़े समारीह के साथ मनाया गया।

राजिसंहासन पर बैठ जाने के पश्चात् रामचन्द्रजी ने सुप्रीव, अङ्गद और विभीषण आदि को विविध रह्नादि का पुरस्कार देकर अच्छी तरह सत्कृत किया। उसी समय उन्होंने एक बहुमूल्य रह्नजिटत हार सीताजी को भी पारितेषिक में दिया। उस हार को उतार कर सीतादेवी ने अपने स्वामी के परामर्शानुसार अपने महोपकारी महा-

वीर हनुमान्जी को दे दिया। उस प्रीति-उपहार-सम्बन्धी हार को प्रहण कर के हनुमान्जी को बहुत ग्रानन्द हुग्रा।

पोर

गैर

की

ड़ी

न्छ

को

या-

हो

11

<del>कर</del>

तं,

ht

ार

र

नी

के

₹,

汉

त

त्र

1-

कुछ दिनों के पश्चात् सुप्रीव ग्रीर विभीषण ग्रादि मित्र ग्रयोध्या नगरी की ग्रच्छी तरह सैर कर ग्रीर रामचन्द्रजी से विदा प्रहण करके ग्रपने ग्रपने स्थान की चले गये।

तदनन्तर रामचन्द्रजी अपने भाइयों श्रीर मन्त्रियों की सहायता से पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में प्रजा को जो सुख-चैन मिला, जो स्वातन्त्र्य मिला, उसे लाखों वर्ष बीत जाने पर भी भारतवासी अभी नहीं भूले हैं। जब तक चन्द्र-सूर्य आकाश-मण्डल में विराजमान रहेंगे तब तक रामचन्द्रजी के परमसुखदायक सुखराज्य को प्रत्येक आर्य स्मरण रक्खेगा।

रामचन्द्रजी ने अनेक यज्ञ किये। उनकी देखादेखी उनकी सारी प्रजा वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान बहुलता से करने लगी। उनके राज्य में चारों वर्ण अपने अपने धर्मी का अनुष्ठान करते थे।

सीतापित के सुराज्य में सत्य का अधिक प्रचार था। प्रायः सब लोग सत्यवादी थे। इसी कारण उनके न्यायालय में काम की अधिक भीड़ नहीं रहती थी। उनके न्यायालय में वकीलों की दाल नहीं गलती थी। अथवा यों कहना चाहिए कि उनके राज्य में एक भी भूँठा अभि-योग नहीं चलाया जाता था। जहाँ सत्य हो, जहाँ न्याय और धर्म हो वहाँ किसी मध्यस्थ की क्या आवश्यकता ? जहाँ साचात न्यायमूर्ति धर्मावतार सीतापित रामचन्द्रजी स्वयं न्यायासन पर विराजमान हों वहाँ अधर्म का, अन्याय का और इनके प्रवर्तकों का क्या काम ! जिस प्रकार अधि के समीप शीत नहीं फटक सकता, सूर्य्य के समीप अन्ध-कार का नाम नहीं रहता, और धर्म के समीप अधर्म दिखाई नहीं देता उसी प्रकार रामचन्द्रजी के राजत्वकाल में अधर्म, अन्याय और कुचाल का कहीं नाम भी नहीं सुनाई देता था।

त्र्याज सीतादेवी राजमहिषी हो गईं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं समम्भना चाहिए कि इससे पहले उनकी कोई बड़ी आपत्ति थी। जिस दिन पतिदेव के साथ सीतादेवी १४ वर्ष के लिए वनवास को गई थीं उस दिन भी उनको कम त्रानन्द नहीं था। वनवास में भी उन्होंने कभी दुःख नहीं माना। सीताजी पतित्रता थीं। पतिदेव की चरण सेवा में ही उनको सुखानुभव होता था। पतिदेव के चरणसरोक्हों के दर्शन करके उन्होंने वनवास के दिन भी बहुत सुखपूर्वक व्यतीत किये। उन्होंने कभी किसी बात के लिए दुःख प्रकाशित नहीं किया। सीता-देवी राजपुत्री, राजपुत्रवधू ग्रीर श्रितिसुकुमारी होकर भी पतिदेव के साथ, १४ वर्ष तक, बड़े ग्रानन्द से वंन में रहीं। उनके हृदय में प्राकृतिक सौन्दर्य की दर्शन-लालसा स्वाभाविक थी। वे प्राकृतिक शोभा का निरीचण ग्रीर स्वामी के चरणकमल की सेवा करके वन के दु:खों को भी सुख ही मानती थीं। बस, दुष्ट रावण के वश में रह कर उनको जो कुछ दु:ख हुत्रा, सो हुत्रा। सो वहाँ भी उनको जो दु:ख श वह स्वामी के वियोग का ही था। वास्तव में पतित्रता नारी की जितना त्रानन्द पतिदेव की सेवा में, उनके सहवास में, मिलता है उतना ग्रीर कहीं नहीं मिल सकता।

अस्तु, सीतादेवी आज राजमहिषी बन गई'। अब सीताजी के आनन्द की सीमा न रही। उनके कोई सपत्नी नहीं। उनके खामी अपनी स्त्री के अतिरिक्त और किसी स्त्री को कभी कुदृष्टि से देखते तक नहीं। वे जैसे जितेन्द्रिय और धर्मपरायण थे वैसे ही स्वपत्नी के प्रति अनुरागी भी थे। वे सीतादेवी को प्राणों के समान प्रिय सम भते थे। राजमहिषी सीतादेवी सचमुच आज बड़ी ही भाग्यशालिनी

वाल

ऋर्घ

गी।

गई

होंने

रण

ां के

ये।

ता-

को

में

तेक

के

कर

था

को

के

मी

वते

के

H-

नी

हैं। ग्राज वे स्वामी के साथ समस्त राज्येश्वर्य की ग्रधीश्वरी हो गईं। ग्राज सैंकड़ों भृत्यवर्ग उनके कृपाकटाच की प्रतीचा कर रहे हैं। रामचन्द्रजी को ग्रपने प्रताप से राज्यशासन ग्रीर प्रजापालन करते देख कर सीतादेवी को ग्रसीम ग्रानन्द होता था। परन्तु ऐसे महान् गीरव को प्राप्त होकर भी सीतादेवी को ग्रभिमान का लेशमात्र न था। उनके स्वभाव में तिनक भी परिवर्तन न हुग्रा। यदि बाल्यकाल से देखा जाय तो ग्रवस्था-परिवर्तन के ग्रितिरक्त ग्रीर उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुग्रा। राजमहिषी के लिए जिन जिन गुणों की ग्रावश्यकता थी वे सब गुण सीतादेवी बेड़ी श्रद्धा-भक्ति से पति-रोज्य की ग्रिधिष्ठात्री हो कर भी सीतादेवी बेड़ी श्रद्धा-भक्ति से पति-रोज्य की ग्रिधिष्ठात्री हो कर भी सीतादेवी बेड़ी श्रद्धा-भक्ति से पति-रोज की सेवा किया करती थीं। यही नहीं, किन्तु ग्रपनी सब सासुग्री की भी वे बड़े ग्रादर के साथ ग्रुश्रूषा किया करती थीं।

सीतादेवी स्वामी के सुख में अपना सुख, उनके सौभाग्य में अपना सौभाग्य और उनके यश में अपना यश समभती थीं। अपने कर्तव्य-कर्मी के पालन में सीतादेवी सदैव दत्तचित्त रहती थीं। उन्होंने अपने कर्तव्य में कभी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आने दी।

रामचन्द्रजी प्रायः राज्यकार्य्य करने के पश्चात्, मध्याद्वोत्तर, राजमिन्दर में त्राकर सीतादेवी के साथ वार्तालाप में बहुत सा समय लगाया करते थे। उस समय सीतादेवी भी सुन्दर वस्नाभूषणों से सुसज्जित होकर पतिदेव के समीप नाना प्रकार की त्रानन्द-वार्ताग्रों में कालयापन किया करती थीं।

इसी प्रकार बहुत दिन तक सुखभोग करने के पश्चात् एक दिन रामचन्द्रजी ने सीताजी के मुखमण्डल पर पाण्डुवर्ण की भलक देख कर मन में बहुत अ्रानन्द माना। कई लक्तणों से सीतादेवी को गर्भ-

#### सीताचरित।

वती जान कर रामचन्द्रजी के त्रानन्द की सीमा न रही। उन्होंने त्रियन्त त्रमुराग से सीताजी को त्र्रङ्क में लेकर पूछा—''प्रिये, मैं देखता हूँ तुम्हारे मुखमण्डल पर ऐसे चिह्न वर्तमान हैं जैसे गर्भवती नारी के होते हैं। मैं हर्ष के साथ तुम से पूछता हूँ कि इस समय तुम क्या चाहती हो ? जो तुम कहोगी मैं तुम्हारे उसी प्रियकार्य्य का सम्पादन कहाँगा। कहो, क्या इच्छा है ?"

देवी जानकी लजा से अधोमुखी होकर कुछ मन्द मुस्कान के साथ पतिदेव से बोलीं—''नाथ, इस समय मेरे मन में ऋषि-मुनियों के पिवत्र आश्रमों के दर्शन की प्रबल इच्छा हो रही है। जहाँ भगवती भागीरथी के सुरम्य तट पर महामहिम मुनिवर्य तपस्या कर रहे हों, मैं वहीं जाकर उस तपोभूमि का दर्शन करना चाहती हूँ। अधिक नहीं, बस एक दिन के लिए, यदि आप मुक्तको वन्य आश्रमों का दर्शन कराने की कृपा करें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाय।"

हम पूर्व कई बार कह चुके हैं कि सीतादेवी के चित्त में प्राकृतिक सीन्दर्श्य की दिहन्ना का स्वाभाविक गुण था। यदि उनके जीवन-चित्र में कोई विशेषता की बात थी तो एक यही। राजमहिषी होकर, राजकीय सुखभोगों को त्याग कर वन्य त्राश्रमों में कन्द, मूल ग्रीर फलों के खाने के लिए इतनी उत्कट प्रवृत्ति होना क्या कम ग्राश्र्य्य की बात है ? प्रिय स्वजनों को छोड़ कर सिंह-मृगाकीर्ण भयंकर वन में जाने की उत्कट लालसा का होना क्या उनकी प्राकृतिक सीन्दर्य-प्रियता का ज्वलन्त प्रमाण नहीं है ? परन्तु हाय ! ग्रभागिनी जानिक ! तुमको ग्रभी यह विदित नहीं कि तुम्हारी यह लालसा ही, वन्यग्राश्रमों के लिए यह प्रबल दिहन्ना ही, तुम्हारे सर्वनाश का कारण होगी।

### छठा काण्ड।

२२३

त्रस्तु, प्रियतमा के वचनों को सुनकर रामचन्द्रजी ने ग्रगले ही दिन तपोवन भेजने का ग्रमिवचन दे दिया। सीतादेवी प्रसन्न हो गई'। रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर स्वकार्यार्थ ग्रन्यत्र चले गये।

होंने

वता

के

न्या । दन

यों

ाती मैं

हीं, ाने

क-न-

र, तों की में की



# सातवाँ काग्ड

## सीतावनवास

यह हम पूर्व ही दिखला चुके हैं कि रामचन्द्रजी पुत्रवत् प्रजा का पालन करते थे। उनके सुराज्य में कोई मनुष्य निर्धन नहीं था, कोई चिररोगी नहीं था। सब लोग बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने काम करते थे। रामचन्द्रजी के सुशासन से प्रजा इतनी सन्तुष्ट थी कि वह सदा उनको पिता के समान चाहती थी। रामचन्द्रजी ने अपने सुशा-सन के प्रताप से अल्पकाल में ही प्रजा को अपनी मुद्दी में कर लिया। यही नहीं उन्होंने प्रजा के धर्म की भी रचा की । उन्होंने किसी के धर्म पर त्र्याघात नहीं पहुँचने दिया। जिस तरह राजा प्रजा के धन, जन का रत्तक होता है। इसी तरह उनके धर्म का भी वह शास्त्रानुसार रचक होता है। जो राजा प्रजा के धर्म की रचा नहीं करता, उनकी धार्मिक उन्नति में सहायता नहीं पहुँचाता वह नाम मात्र का राजा है। धर्मशास्त्र में राजा वहीं बतलाया है जो प्रजा को पुत्र के समान चाहे, उसके धन-माल की रचा करे और उसके धर्म पर तिनक भी आघात न पहुँचने दे। उस प्रजा के बड़े भाग्य समभते चाहिएँ जिसके ऊपर रामचन्द्रजी जैसे उदार, प्रजाप्रिय, न्यायकर्ता श्रीर धर्मात्मा राजा का सुशासन हो।

प्रजा को सुखी श्रीर उन्नत देख कर रामचन्द्रजी को अपार हर्ष होता था। वे सदा निर्भयता से राज्य करते थे। उनमें निर्भयता भी इतनी अधिक थी कि वे कभी किसी से नहीं उरते थे। बस, यि उनको उर था तो केवल दे। बातों से। एक अधर्म से श्रीर दूसरे अपयश से। तिनक से अपयश से भी वे कोसों दूर भागते थे। लोकिनिन्दा के सहन करने की उनमें लेशमात्र भी शक्ति न थी। यहाँ तक कि वे

में राजा जनक को क्या मुँह दिखाऊँ गा ? इस लोकापवादरूप कलक्क के धब्बे का दूर होना बिना जानकी के त्याग किये सर्वथा असम्भव है। हाय ! प्रिये जानिक ! हा राममयजीविते ! हा प्राणिप्रये ! में तुम्को किस प्रकार अलग करूँ !" इसी प्रकार सीताजी के शोक में विद्वल होकर रामचन्द्रजी हाहाकार करके रोने लगे।

का

नाम

वह

शा-

या ।

होंने

ाजा

भी

हीं

गम

को

धर्म

कने

न्तां

हर्ष

भी

ादि

14-

दा

वं

इतने में ही भरतजी और लच्मणजी भी त्रागये। उन्होंने दूर से ही रामचन्द्रजी को अयन्त शोकार्त देख कर मन में नाना प्रकार की सन्देहयुक्त कल्पनायें की । वे समीप त्राकर बैठ गये। उनको देख कर रामचन्द्रजी और भी अधिक रोने लगे। थोड़ी देर में शोक के वेग को रोक कर रामचन्द्रजी ने सीताजी के अपवाद की बात सुना कर लंदमण्जी से कहा कि ''भाई, तुम तो सब जानते ही हो कि हमारी श्रीर तुम्हारी अनुपिक्षिति में दुष्ट रावण पंचवटी से जानकी को चुरा ले गया था। हमने उसको समूल नष्ट करके उस अपमान का बदला भी सबके सामने लेलिया । रावण के मर जाने के पश्चात् जब जानकी हमारे सामने लाई गई थीं तब हमने उनके चरित पर सन्देह प्रकट किया था। इसलिए नहीं कि उनका चरित कलङ्कित था; नहीं नहीं, उनके सदाचार, उनकी पवित्रता पर हमको पूरा विश्वास था। हम उनको सर्वथा निष्पापा ही समभते थे। परन्तु ग्रपयश को दूर करने के लिए, क्रेवल लोकाचार के विचार से, हमने उनके शुद्ध जीवन-चरित पर अगरांका की थी। जानकी ने इस शंका की भी सबके सामने दूर कर दिया। देवताओं और ऋषि-मुनियों ने जानकी को, सबके सामने, राख बताया और तब हमने प्रहण किया। परन्तु बड़े खेद की बात है कि कुछ लोग अभी तक वैदेही को पापदूषित सममते हैं।"

इतना कह कर रामचन्द्रजी के नेत्रों से अश्रुधारा और भी अधिक वेग से बहने लगी। उस अपयश को सुन कर उनके हृदय में जितनी वेदना हुई उतनी ग्रीर कभी नहीं हुई। थोड़ी देर के पश्चात् उन्होंने कहा कि ''जानकी की तो बात ही क्या, ग्रपयश के डर से मैं ग्रपने प्राण तक त्याग सकता हूँ ग्रीर तुम सबको भी ग्रज़ग कर सकता हूँ। मैं निन्दित जीवन को सर्वथा त्याज्य समभता हूँ। मुभे निन्दा से इतना ग्रधिक दुःख होता है कि जितना मरण से भी नहीं हो सकता। इसिलए हे भाई, तुम कल प्रातःकाल जानकी को रथ पर चढ़ा कर गंगा के पार, तमसा नदी के तट पर, जहाँ वाल्मीिक मुनि का ग्राश्रम है वहाँ ले जाग्रो ग्रीर वहीं किसी एकान्त स्थान में उनको छोड़ ग्राश्रा। ग्रव इसमें किन्तु परन्तु करने का ग्रवकाश नहीं है। यदि तुम मेरी कुछ भी प्रतिष्ठा या मान बनाये रखना चाहते हो तो मेरे कथनानुसार काम करो। बिना जानकी के त्याग किये इस ग्रपयशरूप दुःख-सागर से निस्तार नहीं हो सकता। ग्राप ही उन्होंने तापस-ग्राश्रमों के दर्शन करने की लालसा भी प्रकट की थी। मैं उनको वहाँ जाने की ग्राज्ञा भी दे चुका हूँ। ऐसा करने से उनकी कामना भी पूरी हो जायगी।"

इतना कह कर रामचन्द्रजी अश्रुविसर्जन करते हुए अपने शय-नागार में चले गये और लच्मण तथा भरतजी भी शोककातर हो कर वहाँ से अलग हो गये।

प्रातःकाल होने पर लक्ष्मणजी ने सुमन्त्र की रथ तैयार करने की आज्ञा देकर, सीताजी के समीप जाकर, उनसे कहा कि ''आर्यें, आपकी इच्छा के अनुसार माननीय भ्राताजी ने आपको वन जाने की आज्ञा प्रदान की है। अभी रथ तैयार होता है। आप चलने के लिए तैयार रहिए।" सीताजी ने कहा कि मैं तैयार हूँ। देखी, मैंने ये वस्त्र एकत्र बाँध रक्खे हैं। मैं इन्हें मुनिपित्रयों को दान दूँगी।"

इतने में ही सुमन्त्र रथ जीत कर ले त्राया। सीताजी की रथ

पर चढ़ा कर लच्मण्जी भी बैठ गये। थोड़ी ही देर में रघ अयोध्या से बाहर निकल गया । त्र्यनेक वन, उपवन, वाटिका, नदी, नद, सरीवर, तथा अन्यान्य प्राकृतिक दृश्यों को देख कर सीतादेवी को अपार हर्ष हुआ । वे मन ही मन अपने खामी के सत्खभाव और अनुरागशीलता की प्रशंसा करती हुई उनको ग्रान्तरिक धन्यवाद देने लगीं। परन्त उनका वह त्र्यानन्द थोड़ी ही देर में हवा हो गया। उनका चित्त सहसा चंचल हो उठा। उनके नेत्रों के सामने ग्रन्थकार छागया। उनका हृद्य काँपने लगा और कण्ठ में शुष्कता ग्राने लगी। यह देख कर सीताजी मन में घवरा कर कहने लगीं कि इस समय मेरा मन सहसा क्यों घवरा गया ! फिर वे लच्मण की मुखाकृति को देख कर श्रीर भी चिकत हो गईं। फिर उनका सन्देह ग्रीर भी पका हो गया। वे लदमणजी से कहने लगीं कि ''लदमण, न जाने क्यों इस समय मेरा हृदय व्याकुल सा होता जा रहा है। कहो, खामी तो सानन्द हैं? हमारे अन्य कुटुम्बी तो सब कुशली हैं ? पुरवासियों पर तो कोई आपित नहीं त्र्यानेवाली है ?'' सीताजी को श्रधिक व्याकुल देख कर लच्मणजी अपने अान्तरिक शोकावेग को रोक कर, उनकी सममाने लगे। सीताजी भी अपने खामी तथा अन्यान्य कुटुम्बियों और पुरवा-सियों की मङ्गल-कामना के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने लगीं।

τ

T

T

Q

ब्र

य

जब रथ गंगा के समीप पहुँचा तब दूर से ही गंगा को देख कर लक्ष्मण्जी का हृदय अधीर हो उठा। उनसे भी शोक का बेग कर लक्ष्मण्जी का हृदय अधीर हो उठा। उनसे भी शोक का बेग न रोका गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण्जी को अधिक न रोका गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण्जी को अधिक न्याकुल देख कर सीताजी और भी अधिक घबराने लगीं। वे कहने न्याकुल देख कर सीताजी और भी अधिक घबराने लगीं। वे कहने न्याकुल देख कर सीताजी और भी अधिक घबराने लगीं। मैं ये वस्ना-लगीं कि "वत्स, तुम मुक्तको जल्द गंगापार पहुँचाओ। मैं ये वस्ना-भूषण तपस्विनियों को दान करके केवल एक दिन आश्रमों का दर्शन कर कल अयोध्या को लीट चलूँगी। पहले तो मैं चाहती थी कि यहाँ कर कल अयोध्या को लीट चलूँगी। पहले तो मैं चाहती थी कि यहाँ देा चार, दस, पाँच दिन अच्छी तरह भ्रमण करके अयोध्या चलूँगी, पर इस समय मेरा मन व्याकुल हो रहा है। तुम्हारी विकलता को देख कर मेरा रहा सहा धैर्य्य भी जाता रहा। मैं तुम्हारे साथ कल ही चल कर खामी के दर्शन करना चाहती हूँ।"

तदनन्तर लक्ष्मणुजी ने नाव के द्वारा सीताजी की गंगापार उतार दिया । गंगापार पहुँच कर लद्मगाजी भी ऋधीर हो उठे । उनसे शोकावेग और न रोका जा सका। वे बालकों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। लच्मगाजी की यह दशा देख कर सीतादेवी विकल होकर कहने लगीं—''वत्स, जल्द बतान्रो, क्या बात है ? तुम्हारे बड़े भाई तो कुशलपूर्वक हैं ? उन्होंने ऐसी कौन सी वुरी वात सुनाने की स्राज्ञा दी है जो तुम उसके लिए इतने व्याकुल हो रहे हो ? जल्द बताग्री, मेरा हृदय घोर दुःखं से विदीर्ण हुआ जाता है।" तदनन्तर लद्मण्जी ने धैर्य्य धारण करके गद्गद वाणी से कहा—''त्रार्ये, महाराज राम-चन्द्रजी ने लोकनिन्दा के डर से तुम्हारा त्याग किया है। राज्य में कुछ लोग, तुमको रावण के यहाँ रहने के कारण, दूषित समभते हैं। यद्यपि रामचन्द्रजी तुमको सर्वथा सचरित्रा श्रीर निष्पापा समभते हैं, तथापि लोकापवाद के भय से वे तुम्हारा परित्याग करते हैं। बस यही वह स्थान है जहाँ तुम्हारे छोड़ने के लिए उन्होंने मुभको ब्राज्ञा दी है। हाय ! मेरे समान इस संसार में कोई अभागा नहीं है। यदि मैं इससे पहले ही मर जाता तो यह व्यर्थ का दु:ख देखने में तो न ग्राता। देवि, तुम रुष्ट न होना। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। मैं तो राम-चन्द्रजी का सेवक हूँ। उन्होंने जो त्राज्ञा दी है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। यहाँ से समीप ही महर्षि वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। वे हमारे पिता के परम मित्र थे। अब तुम उन्हीं के चरणशरण में अपनी शेष अवस्था व्यतीत करना; मुक्त पर रुष्ट न होना; मेरे अपराध क्तमा करना।"

लच्मगाजी के मुख से ऐसे हृदयविदारक वाक्य सुनते ही सीताजी ग्रचेत होकर भूमि पर गिर पड़ीं। जब कुछ काल पश्चात उनको कुछ चेत हुआ तब आँखों में आँसू भर कर कहने लगीं कि ''हे लक्सण, इसमें तुम्हारा कुछ अपराध नहीं। मुभ्ने विदित होता है कि विधाता ने मेरा जन्म दुःखभाग के लिए ही किया है। ऐसा न होता ता मुभको ऐसे भारी भारी छेश क्यों भोगने पड़ते। ग्रयवा विधाता का भी इसमें कुछ दोष नहीं। मैंने जैसे कर्म किये थे वैसा में फल पा रही हूँ। ग्रवश्य पहले जन्म में मैंने किसी स्त्री को उसके खामी से त्रालग किया होगा। यह दु: ख उसी का फल है। मुक्तको निष्पापा समक कर भी मेरे स्वामी जब मेरा परित्याग करते हैं तब इससे अधिक और मेरा क्या दैं। भीग्य होगा। हाय ! मैं इस विजन वन में क्यों कर निर्वाह कर सक्टॅंगी ? मैं अपने दुखड़े को अब किसके सामने रोऊँगी ? जब महर्षि श्रीर उनके शिष्य मुक्तसे मेरे परित्याग का कारण पूछेंगे तब मैं उनको क्या उत्तर दूँगी ! हाय ! मेरे कितने ही समस्ताने पर भी वे अवश्य यही समभोंगे कि किसी भारी दोष के कारण ही रामचन्द्रजी ने इनको निकाला होगा। हाय! मैं क्या कह कर उनको समकाऊँगी ? हाय! लच्मण ! यदि में गर्भवती न होती, यदि रामचन्द्रजी का वंशधर गर्भ मेरे उदर में न होता, तो मैं निस्सन्देह तुम्हारे देखते ही देखते गंगा में इब कर त्रात्मघात कर डालती। मैं तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं समभती । तुमने तो अपने भाई की आज्ञा का पालन किया है। अच्छा, अब मैं अपने कर्मी का फल भागती रहूँगी। तुम अयोध्या को लीट जायो त्रीर वहाँ जाकर तुम मेरी सासुग्रीं से मेरी भक्तिपूर्वक चरण-वन्दना कहना ग्रीर धर्मनिष्ठ महाराज से कुशलप्रश्रपूर्वक ग्रमिवादन करके मेरी ग्रोर से निवेदन करना कि ''मैं शुद्धाचारिणी हूँ या नहीं, ग्रीर आपके चरगों में मेरा कितना अनुराग है, इन सब बातों की आप ग्रन्छी तरह जानते हैं। मुक्ते भी यह पूर्ण विश्वास है कि श्रापने जो मेरा, ऐसी दयनीय श्रवस्था में, परित्याग किया है वह सब लोकिन-दा के भय से ही किया है। मैं जानती हूँ कि ग्राप मुक्तको सर्वथा निष्पाप समक्तते हैं। ग्रापने मुक्तको त्याग करके बहुत ही श्रन्छा काम किया। मिथ्या श्रपवाद भी यश को खाजाता है। इसलिए यशोर्थी को कभी मिथ्या श्रपवाद सहन न करना चाहिए। मुक्ते श्राशा है कि श्राप जिस तरह श्रपने भाइयों को चाहते हैं उसी तरह श्रपनी सारी प्रजा को चाहते रहेंगे। राजा का सबसे मुख्य धर्म प्रजा का मनोरंजन करना है। मुक्ते यह भी पूरा भरोसा है कि श्राप श्रपने निर्मल चरित्र पर कभी किसी प्रकार के भी कलङ्क का धब्बा न श्राने देंगे। मैं जानती हूँ श्रीर शाखों का यही श्रादेश है कि क्षियों का सर्वस्व पित ही होता है। पित ही स्त्री का देवता, वही उसकी गित श्रीर वही उसका जीवन है। यदि श्रापके मङ्गल के लिए मेरा प्राण भी चला जाता तो मैं बड़ी प्रसंस्र होती। श्रन्त में मेरा यही विनय है कि श्राप मेरे श्रपराध को जमा कीजिएगा। मैं श्रापके चरणों को प्रणाम करती हूँ।"

सीताजी के इन वचनों को सुन कर लच्मण्जी का हृदय शोक से भर गया। उनसे ग्रीर कुछ कहा न गया। उन्होंने सीताजी की प्रणाम किया ग्रीर कहा कि "देवि, मैं जाता हूँ। तुम मुम्म पर प्रसन्न रहना।" बस इतना कहते ही लच्मण्जी के नेत्रों से श्रश्रुजलधारा वह निकली। वे रोते ही रोते सीताजी की प्रदिच्चणा करके नाव पर जा चढ़े। बात की बात में नाव दूसरे तट पर जा पहुँची। लच्मण्जी वार वार पीछे को दृष्टि करके सीताजी को देखते थे ग्रीर सीताजी भी वराबर उनकी ग्रीर देखती रहीं। जब भ्रात्मक्त लच्मण्जी का रथ दूर निकल गया तब सीताजी फूट फूट कर रोने लगीं। उस समय उनकी जितना दुःख हुआ उसका शतांश भी हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते।



सीताजी के हाहाकार से सारा वन गूँज उठा। सारा आश्रम भीषण श्रार्तनाद से भर गया। समीप ही कुछ ऋषिकुमार फल-पुष्प लेने श्राये थे। सीताजी को कारुणिक क्रन्दन को सुन कर वे उनके समीप श्राये। सीताजी की शोकभरी श्रवस्था को देख कर वे श्रपने श्राश्रम को चले गये। वहाँ जाकर उन्होंने महर्षि वाल्मीिक से उनके राने का समाचार कहा। सुनते ही महर्षि स्वयं उठ कर सीताजी के समीप पहुँचे। उन्होंने देखते ही सीताजी को पहचान लिया। उन्होंने पुचकार कर कहा—''पुत्रि, तुम राजा दशरथ की पुत्रवधू हो, राजर्षि जनक की पुत्री हो श्रीर धर्मधुरन्धर महाराज रामचन्द्रजी की प्रियतमा पत्री हो। तुम्हारे यहाँ श्राने का कारण में पहले से ही जानता हूँ। में यह भी जानता हूँ कि तुम सर्वथा पित्रत्र हो। श्रव तुम रोग्रो मत। धैर्य धारण करे। श्रव तुम स्वर्था पित्रत्र हो। श्रव तुम रोग्रो मत। धैर्य धारण करे। श्रव तुम हमारे साथ चलो। हमारे ही श्राश्रम में सुखपूर्वक करे।। श्रव तुम हमारे साथ चलो। हमारे ही श्राश्रम में सुखपूर्वक रहना। मैं तुमको पुत्री के समान सुखपूर्वक रक्स्यूँगा। यथासम्भव मैं रहना। मैं तुमको पुत्री के समान सुखपूर्वक रक्स्यूँगा। यथासम्भव मैं रहना। मैं तुमको पुत्री के समान सुखपूर्वक रक्स्यूँगा। यथासम्भव मैं रहना। मैं तुमको पुत्री के समान सुखपूर्वक रक्स्यूँगा। यथासम्भव मैं रहना। मैं तुमको पुत्री के समान सुखपूर्वक रक्स्यूँगा। यथासम्भव मैं रहना। मैं तुमको पुत्री के समान सुखपूर्वक रक्स्यूँगा। यथासम्भव मैं रहना। भैं तुमको पुत्री के समान सुखपूर्वक रक्स्यूँगा। यथासम्भव मैं रहना। भैं तुमको पुत्री के समान सुखपूर्वक रक्स्यूँगा। यथासम्भव से रहना। भी तुमको पुत्री के समान सुखपूर्वक रक्स्यूँगा।

महर्षि वाल्मीिक के अमृतमय वचनों को सुन कर सीतादेवी ने उनको भक्ति से प्रणाम किया। और, वे यह कह कर कि "हे तपोधन, अब मैं आपके ही पवित्र आश्रम में रह कर अपने दिन काहँगी।" अब मैं आपके ही पवित्र आश्रम को चल दीं। आश्रम में पहुँच कर वाल्मीिक के साथ उनके आश्रम को चल दीं। आश्रम में पहुँच कर वाल्मीिक के कहने में ठहरा दी गईं। वाल्मीिक जी के कहने से वहां सीताजी एक कुटी में ठहरा दी गईं। वाल्मीिक जी के कहने से वहां सीताजी तपस्विनी रहती थों वे सब सीताजी को सुख पहुँचाने की चेष्टा जितनी तपस्विनी रहती थों वे सब सीताजी को सुख पहुँचाने के सत्कार करने लगीं। देवी जानकी ऋषि-मुनियों और मुनिकन्याओं के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुईं।

यद्यपि महर्षि वाल्मीिक के आश्रम में रह कर सीतादेवी ने अनेक प्राफ्टितिक दृश्य देखे, अनेक वन्य पदार्थी का सीन्दर्य निरीत्तण किया, प्राफ्टितिक दृश्य देखे, अनेक वन्य पदार्थी का सीन्दर्य निरीत्तण किया, तथापि उनके पतिविरहानलतप्त हृदय में कुछ भी शान्ति न हुई। भला

ग्रर

कर

सर

ब

ग्र

रा

5

क

4

5

इ

पितदेवता नारियों को पित के परोच्च में कभी सुख-शान्ति मिलती है ? कभी नहीं। इस कारण अमावास्या की निश्चन्द्रिका रात्रि के समान सीतादेवी भी अपने अन्धकारमय जीवन के दिन काटने लगीं।

लोकापवाद के भय से रामचन्द्रजी ने सीतादेवी की वन में निकाल तो दिया, परन्तु वे उनको अपने हृदयमन्दिर से न निकाल सके। सीतादेवी ने अपने अनेक सद्गुणों से उनका हृदय यहाँ तक त्राकृष्ट कर लिया था कि उनके चित्त में सदैव सीताजी का ध्यान बना रहता था। दोनों परस्पर त्र्यनुराग के ऐसे दृढ़ बन्धन में बँधे हुए थे कि एक दूसरे का चएमात्र के लिए भी विस्मरए न होने देता था। शरीर-मात्र के सम्बन्ध से उनका विच्छेद हुआ था, किन्तु मानसिक विच्छेद उनका चएमात्र के लिए भी नहीं हुआ। सीतादेवी के वियोग से रामचन्द्रजी को जितना शोक हुआ होगा वह यहाँ लिखा नहीं जा सकता। जिस तरह गंगा के तट पर, वन में, सीतादेवी हाहाकार कर रही थीं उसी तरह अयोध्या में रामचन्द्रजी व्याकुल हो रहे थे। अपनी प्रेयसी के विना रामचन्द्रजी की सर्वसम्पन्ना अयोध्यानगरी भी निर्जन वन के समान दु:खदायिनी प्रतीत होती थी। उनका मन ऐसा उचाट हो गया था कि वे सर्वदा शोकसागर में निमम्न रहते थे। उनका मन किसी काम में भी नहीं लगता था। न वे किसी से मिलते थे, न किसी की बात सुनते थे ग्रीर न राज्य का कोई कार्य ही वे करते थे। जिस समय उनको यह स्मरण त्र्याता था कि सर्वथा शुद्धाचारिणी, निरपराधिनी जनकनिन्दनी को हमने मिण्या लोकापवाद के भय से वन में निर्वासित किया है, तभी उनके हृदय में दारुण दु:ख की ज्वाला प्रज्वलित हो उठती थी। उनको न दिन में भोजन की इच्छा होती थी और न रात्रि में निद्रा त्राती थी।

इसी प्रकार तीन दिन व्यतीत हो गये। चौथे दिन लच्मणजी ने

### सातवाँ काण्ड ।

अयोध्या में सूना रथ ला खड़ा किया। लच्मणजी को अकेला आया देख कर रामचन्द्रजी हाहाकार करके रोदन करने लगे। सबने बहुतेरा समभाया, परन्तु उनके पत्नीविरहानलदग्ध हृदय को कुछ भी शान्ति न मिली। यद्यपि उस समय लद्मगाजी को भी ऋत्यन्त शोक था, ऋपने बड़े भाई की ऐसी व्याकुलता देख कर उनका सुधीर हृदय भी अधीर हो उठा, तथापि उन्होंने जैसे तैसे वढ़े हुए शोक के वेग को राक कर रामचन्द्रजी को समभाया। उन्होंने कहा—''प्रभा, त्र्रापने जिस प्रजारञ्जन के लिए ऐसा भारी दुष्कर कर्म किया है उसी राजधर्म का अब अनुष्ठान कीजिए। आपके समान महापुरुष ऐसी ऐसी बातें। के लिए विमोहित नहीं हुआ करते। संसार में सभी सम्बन्ध चणभंगुर हैं। आपके समान महाज्ञानियों को किसी के भी विरह का इतना दुःख नहीं होना चाहिए। जिस लोकापवाद के भय से त्रापने ऐसा त्राली-किक कार्य किया है, यदि आप इसी प्रकार शोक करते रहेंगे, राज्यकार्य का निरीचण न करेंगे, तो वह फिर भी बना रहेगा। सदैव शोक में व्याकुल रहने से वह लोकापवाद फिर वैसा ही नवीन हो जायगा। इसलिए अब आप शोक को दूर कीजिए; धैटर्य को धारण कीजिए और अपने राज्यकार्यों की देखभाल में मन लगाइए।"

लच्मण्जी तथा अन्यान्य बन्धुवर्गीं के समकाने से रामचन्द्रजी राजकार्य की देख भाल करने लगे, परन्तु सीताजी का विस्मरण उनके हृदय से चाणमात्र के लिए भी न हुआ। अपर के मन से वे राजकार्य करते थे, परन्तु राजकार्य से निवृत्त होकर वे क्या करते थे ? आप जानते हैं ? वे समस्त आमोद-प्रमोद और भोग-विलास को तिलाञ्जिल देकर रात दिन प्रियतमा जानकीजी के ही ध्यान में मग्न रहते थे। सीताजी क्या गई, मानो अपने स्वामी के आमोद-प्रमोद और भोग-विलास को भी अपने साथ ही लेती गई। रामचन्द्रजी ने सीताजी के

उ

साथ ही अपने सुख को भी निर्वासित कर दिया। सीताजी के चले जाने के पश्चात् राजकार्य अथवा प्रजा-पालन के कार्य को छोड़ कर रामचन्द्रजी को संसार में और कोई कर्तव्य ही न रह गया था। परन्तु ऐसी अवस्था में भी रामचन्द्रजी ने राज्य के प्रवन्ध में किसी प्रकार की बृटि नहीं होने दी।

उधर, प्रभातकालीन चाँदनी के समान, मेघाच्छन्न बिजली के तुल्य, धूलिधूसरित स्वर्णरेखा की तरह, शोचनीय ग्रीर प्रभाहीन सी होकर सीताजी वाल्मीिक मुनि के ग्राश्रम में रह कर तपश्चर्या करने लगीं। वे भी दिनरात स्वामी के ध्यान में ग्रीर उनके गुणकीर्तन में ही ग्रानुरक्त रहती थीं। वे सदेव पितदेव की ही मङ्गल-कामना किया करती थीं। उनको ग्रपने निर्वासन का दुःख लेशमात्र भी न था। यदि उनको दुःख था ते। यही कि वे पितदेव की कुछ सेवा नहीं कर सकती थीं। पित से दूर होने पर भी उनका मन सदेव पितदेव के चरणों में ही श्रानुरक्त रहता था। उस समय सीतादेवी को जो दुःख हुन्ना उसको उन्होंने बड़ी धीरता से सहन किया। वे सदेव यही समभती रहीं कि स्वामी ने जो कुछ किया है सब उचित ही है। उन्होंने ग्रपने निर्वासन के सम्बन्ध में कभी स्वप्न में भी ग्रपने पित के विषय में किसी प्रकार का दुर्भाव उत्पन्न नहीं किया। वे सदेव पातिव्रत धर्म का पालन करती रहीं।

पाठिक-पिठकात्रों को स्मरण होगा कि जिस समय रामचन्द्रजी ने सीतादेवी को निर्वासित किया था उस समय वे गर्भवती थीं। कमशः दश मास व्यतीत होने पर उनके यमज पुत्रों का प्रसव हुन्ना। उनके दोनों कुमार सीन्दर्य में देवकुमारों के तुल्य थे। वाल्मीिक मुनि ने बड़े हर्ष से उनका जातकर्म संस्कार करके विधिवत नामकरण संस्कार किया। उन दोनों में जो कुमार ग्राप्रज था, जो पहले हुन्ना था,

उसका नाम कुश रक्खा गया ग्रीर दूसरे का लव। ग्रपने देवतुल्य कुमारां को देख कर सीतादेवी के नेत्रों से हर्ष के ग्राँस् टपकने लगे। महर्षि वाल्मीिक मुनि के द्वारा लालित ग्रीर पालित होकर दोनों भ्राता जब वड़े हुए तब उनका सारा ग्राकार-प्रकार रामचन्द्रजी के ही तुल्य दिखाई देने लगा। यद्यपि उन कुमारों का रहन-सहन ग्रीर वेश-भूषा ग्रिषकुमारों के समान था, तथापि महर्षि वाल्मीिक ने उनके सब संस्कार उसी रीति से कराये जिस रीति से कि चत्रियकुमारों के होने चाहिए थे। विद्यारम्भ संस्कार कराने के पश्चात् कुमार कुश ग्रीर लव ने वहुत जल्द ग्रनेक शास्त्र कण्ठस्थ कर लिया। उन्होंने ग्रपनी कुशाप्रबुद्धि से ग्रनेक शास्त्र कण्ठस्थ कर लिये। वे ग्रल्पकाल में ही पूर्ण विद्वान हो गये।

वाल्मीकिरामायण के देखने से विदित होता है कि जिस समय रामचन्द्रजी रावण को मार, सीतादेवी को साथ लेकर अयोध्यापुरी में आये थे और आकर राजितलक करा कर राजकार्य करने लगे थे उस समय, एक दिन, नारद मुनिमहर्षि वाल्मीकिजी से मिलने के लिए उस समय, एक दिन, नारद मुनिमहर्षि वाल्मीकिजी से मिलने के लिए उनके आश्रम में आये थे। महर्षि वाल्मीकि मुनि के पृछ्ठने पर नारद उनके आश्रम में आये थे। महर्षि वाल्मीकि मुनि के पृछ्ठने पर नारद उनके आश्रम में उत्तम, धीर, वीर, धर्मज्ञ, सत्यसन्थ, प्रजापालक, है जो समस्त पुरुषों में उत्तम, धीर, वीर, धर्मज्ञ, सत्यसन्थ, प्रजापालक, गोत्राह्मण-सेवक, पितृ-भक्त, नीतिज्ञ, गुणी, कृतज्ञ, दृद्वत्रत, सच्चरित्र, परोपकारी, विद्वान, समर्थ, प्रियदर्शन, जितक्रोध, तेजस्वी, चमा में प्रथवित्र के समान, कुवेर के समान दानी, और महाबुद्धिमान है। उनका पृथ्वी के समान, कुवेर के समान दानी, ग्रीर महाबुद्धिमान है। उनका चिरत काव्यरूप में वर्णित करे।। मेरी सम्मित में रामचन्द्रजी के समान चिरत काव्यरूप में वर्णित करे।। मेरी सम्मित में रामचन्द्रजी के समान चिरत काव्यरूप में वर्णित करे।। मेरी सम्मित में रामचन्द्रजी के समान चिरत काव्यरूप में वर्णित करे।। मेरी सम्मित में रामचन्द्रजी के समान चिरत काव्यरूप में वर्णित करे।। मेरी सम्मित में रामचन्द्रजी के समान चिरत काव्यरूप में वर्णित करे।। येरी सम्मित में रामचन्द्रजी के समान चिरत काव्यरूप में वर्णित करे।। येरी सम्मित में रामचन्द्रजी के समान

इस प्रकार देवर्षि नारद के उपदेश से महर्षि वाल्मीिक ने

सु

就

म

ह

क

ि

स

3

"रामायण" नाम का काव्य निर्माण करना ग्रारम्भ कर दिया। उस काव्य को उन्होंने छः काण्डों में विभक्त किया। जिन दिनों कुश ग्रीर लव विद्या पढ़ कर योग्य विद्वान हो गये उन्हों दिनों वह वन कर सम्पूर्ण हुग्रा था। ग्रादिकवि महर्षि वाल्मीिक ने वह स्वरचित मनोहर काव्य कुश ग्रीर लव को पढ़ा दिया। दोनों कुमारों ने मेधाबुद्धि के कारण उस बड़े काव्य को कण्ठस्थ कर लिया। उनकी वाणी बड़ी ही मधुर ग्रीर रसीली थी। जब वे उस काव्य को वीणा बाजे के साथ गाते थे तब उनका गाना बहुत ही मनोमोहक होता था।

सीतादेवी के दोनों कुमार, अन्यान्य ऋषि-मुनियों की कुटियों में जा जा कर, उस काव्य को सुनाया करते थे। एक तो मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रजी का परमपावन चरित, दूसरे आदिकवि श्रीवाल्मीिक मुनि की ओजिस्तिनी किवता और तीसरे दोनों कुमारों की मिली हुई रस-वती और मनोहारिणी वाणी। फिर क्या कहना था। सुवर्ण और सुगन्ध दोनों का एकत्र समावेश था। जिस समय वे गाते थे, मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु-पत्ती भी मोहित हो जाते थे। उनके मनोहर गान को सुन कर ऋषि जन नाना प्रकार के पदार्थ उनको पारितोषिक में दिया करते थे।

एक वार महर्षि अपने आश्रम में विराजमान थे कि इतने में एक दूत ने आकर उनके हाथ में एक पत्र दिया। उन्होंने उस पत्र को खोल कर देखा तो उसमें रामचन्द्रजी के हस्ताचर थे। उसमें रामचन्द्रजी ने शिष्यवर्गों सहित वाल्मीिक मुनि को अपने यज्ञोत्सव में निमन्त्रित किया था। वाल्मीिकजी हर्षपूर्वक सिशष्य अयोध्या चले गये। कुश और खब भी उनके साथ थे। वहाँ जाकर वाल्मीिकजी की आज्ञा से देनिं कुमार जहाँ तहाँ रामायण का गान करने लगे। मुनि ने उनसे यह भी कह दिया था कि यदि रामचन्द्रजी तुमको बुला कर तुम्हारा गाना

सुनना चाहें तो तुम वहाँ जाकर उनको भी प्रसन्नता से गाना सुनाना स्नुनना चाहें तो तुम वहाँ जाकर उनको भी प्रसन्नता से गाना सुनाना स्नुगर जो वे कुछ धन तुमको पारितोषिक में देने लगें तो तुम उनसे कुछ मत लेना स्नोर कह देना कि हम फल-मूलाशी वनवासी तपस्वी हैं। हमें धन की स्नावश्यकता नहीं। स्नोर यदि वे तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहें तो तुम केवल इतना ही कह देना कि हम वाल्मीकिमुनि के शिष्ट्य हैं। देखो, राजा सबका पिता होता है। तुम उनके सामने वहुत सभ्यता से गाना सुनाना।

गुरुजी के कथनानुसार कुश श्रीर लव जहाँ तहाँ जनसमुदाय में जा जा कर काव्य का गान करने लगे। जिसने उनका गाना सुना वहीं मोहित हो गया। उन्होंने जिस स्थान पर गान श्रारम्भ कर दिया वहीं सहस्रों स्थी-पुरुषों की भीड़ इकट्टी हो जाती थी।

जब रामचन्द्रजी ने भी उनके गाने की प्रशंसा सुनी तब उन्होंने अपनी सभा में उनको गाना सुनाने के लिए बुलवाया। वे सभा में आकर गाना सुनाने लगे। गाना सुनना तो दूर रहा, उनके सीन्दर्य और अपने शरीर के समान उनके अंगों को देख कर रामचन्द्रजी का हृदय प्रेम से पूरित होगया। उनको देखते ही रामचन्द्रजी के नेत्रों के सामने सीतादेवी की मूर्ति आ खड़ी हुई। वे अपने मन में समभ गये कि ये दोनों कुमार सीतादेवी के ही हैं। अपने पुत्रों को तपस्वियों के वेश में देख कर रामचन्द्रजी के नेत्रों में आँस् भर आये। वे अपने प्रेमप्रवाह को और न रोक सके। उन्होंने उस समय शीघ सभा वन्द कर दी और उन कुमारों से कह दिया कि "अबतो तुम जाओ, फिर किसी दिन अवकाश मिलने पर हम तुम्हारा गाना सुनेंगे।" यह कह कर रामचन्द्रजी ने उनके गाने की बहुत प्रशंसा की और अपने कोशाध्यच से उनको बहुत सा धन पारितोषिक देने की आज़ा प्रदान की। परन्तु उन कुमारों ने धन लेना स्वीकार न किया। उनकी निर्लोभता को देख

कर रामचन्द्रजी श्रीर भी श्रिधिक विस्मित हुए। फिर उन्होंने उनका परिचय प्राप्त करना चाहा। उन्होंने वड़ी नम्नता से उत्तर दिया कि ''महाराज, हम वाल्मीिक मुनि के शिष्य हैं।'' परन्तु रामचन्द्रजी को निश्चय हो गया कि ये दोनों कुमार निश्चय जानकीजी के ही हैं। उनका ही नहीं, किन्तु लच्मणजी तथा भरतजी का भी ऐसा ही विचार था। कैशिल्या श्रादि युद्धा रानियों ने भी उनको देख कर यही विचार किया।

जब रामचन्द्रजी को यह पूरा निश्चय होगया तब वाल्मीकि मुनि को बुलवा कर उनसे कहा कि ''भगवन, यदि जानकी शुद्धा हैं, सच-रित्रा हैं तो श्राप उनसे कहिए, वे श्रपनी शुद्धि श्रीर सचरित्रता का प्रत्यच परिचय दें। हमारे विषय में जो लोगों में कलङ्कभाव फैल रहा है उसे वे कल यहाँ श्राकर दूर करें।"

श्रगले दिन फिर सभा लगी। वहाँ वहुत से ऋषि-मुनि, राजा श्रीर मन्त्री श्रादि जन उपिथत थे। उस यज्ञोत्सव में रामचन्द्रजी ने सुत्रीव, हनुमान श्रीर विभीषण श्रादि मित्रों को भी निमन्त्रण दिया था। वे भी सब श्राये थे।

सभा में बैठ कर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के त्रालाप करने लगे। इतने में ही महर्षि वाल्मीिक सीतादेवी को साथ लेकर सभा में ब्रा पहुँचे। ग्रागे ग्रागे मुनि ग्रीर पीछे पीछे जानकीजी थीं। जानकीजी उस समय तपस्विनियों के समान काषाय वस्त्र पहन रही थां। यद्यपि स्वामिविरह तथा तपश्चर्या के कारण सीतादेवी बहुत कृश हो रही थीं, तथापि उनके मुखमण्डल पर पातिन्नत धर्म का तेज चमक रहा था। सीताजी की ऐसी दशा देख कर सारी सभा सजलनयन होकर हाहा-कार करने लगी।

सभा में पहुँच कर महर्षि वाल्मीिक मुनि ने रामचन्द्रजी से कहा—''राजन, यही आपकी पतिव्रता धर्मपत्नी सीता हैं। आप इनको

ष्ट्राज्ञा दीजिए तो ये अपनी सचिरित्रता का सबके सामने प्रयत्त परि-चय दें। यही दोनों राजकुमार आपके पुत्र हैं। मेरे ही आश्रम में इनके जातकर्मादि संस्कार हुए हैं। ये धनुर्वेद-विद्या में भी पूर्ण कुशल हैं। मैं सत्य विश्वास के साथ कहता हूँ कि सीतादेवी सर्वथा निष्पापा हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि आप भी इनको शुद्धा ही समभते हैं। आपने जी इनका त्याग किया है वह केवल लोकनिन्दा के भय से।"

तदनन्तर रामचन्द्रजी ने कहा—''भगवन, ग्रापका कथन यथार्थ है। ग्राप जैसा कहते हैं, जानकी वैसी ही हैं। लंकाविजय करने के पश्चात् भी हमने सबके सामने इनकी सचिरित्रता का परिचय देदिया था। परन्तु श्रीमन, लोकिनन्दा बड़ी प्रवल होती है। मैंने केवल लोका-पवाद के भय से ही इनको निकाला था; ग्रीर किसी कारण से नहीं। मैं इस समय निष्पापा जान कर भी इनको, केवल निन्दा के डर से, यहण नहीं कर सकता।''

जब सीतादेवी ने देखा कि अब रामचन्द्रजी मुक्तो भूँठी लोकनिन्दा के भय से, शुद्ध जान कर भी, प्रहण न करेंगे तब उन्होंने अपना
मरण ही निश्चय कर लिया। यही सोच कर वे भरीसभा में रामचन्द्रजी के ही सामने, अधोमुखी होकर पृथ्वीमाता से प्रार्थना करने लगीं कि "हे मातृभूमि, तूही मेरी जननी है। तेरे ही द्वारा मेरे शरीर का वर्धन हुआ है और अब में चाहती हूँ कि मेरा यह शरीर तेरे विराट्रू प्रवर्धन हुआ है और अब में और च्रणमात्र भी जीवित रहने की इच्छा नहीं में मिल जाय! अब में और च्रणमात्र भी जीवित रहने की इच्छा नहीं करती। हे माता, पितने मेरा परित्याग क्या किया, मानों में सब जगह सरती। हे माता, पितने मेरा परित्याग क्या किया, मानों में सब जगह से परित्यक्त हो चुकी। अब मुक्ते केवल तेरा ही आश्रय है। क्या तू मुक्त दुखियारी पुत्री को सदा के लिए अपनी आनन्दमयी गोद में न लेगी ? नहीं, नहीं, माता मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि अब मेरा यह लेगी ? नहीं, नहीं, माता मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि अब मेरा यह शरीर सदा के लिए तेरी आनन्दमयी गोद में लेटेगा। हे पांचभीतिक शरीर सदा के लिए तेरी आनन्दमयी गोद में लेटेगा। हे पांचभीतिक

शरीर ! अब तू क्यों देर लगा रहा है ? हे भगवन, परमात्मन ! तू तो अन्तर्यामी है। यदि मैं निष्पापा हूँ, यदि मैंने रामचन्द्रजी को छोड़ कर और किसी पुरुष का ध्यान कभी मन में भी नहीं किया और यदि मेरी सची भक्ति रामचन्द्रजी में हो तो हे विश्वम्भरदेव ! और विश्वम्भर देव ! तुम इसी समय मुक्त को इस दु:खजाल से मुक्त करो।"

इसी प्रकार प्रार्थना करके, श्रीर मन में स्वामी के चरण-कमलों का ध्यान करती हुई सीतादेवी जननी जन्मभूमि की गोद में सदा के लिए समाधिस्थ हो गई।

महामान्या भगवती सीतादेवी के लीलासंवरण की अद्भुत लीला को देख कर महाराज रामचन्द्रजी भी चिकत हो गये। सारी सभा आश्चर्य और शोक के सागर में निमम्न हो गई।

सीतादेवी के लोकान्तरित होने के कुछ दिन ही पीछे महाराज रामचन्द्रजी भी अपने श्राताश्रों के सहित, पुत्रों को राज्यभार सौंप कर, लीलासंवरण कर गये।

13 JUN 2006

DIGITIZED C-DAC 2005-2006

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



Entered in Databaso

Signature with Date